GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CYLCUITA.

Class No. 891.4312

Book No. 2885

N. L. 328

MCIPC-81-12 LN1/68-23-548-50,009.

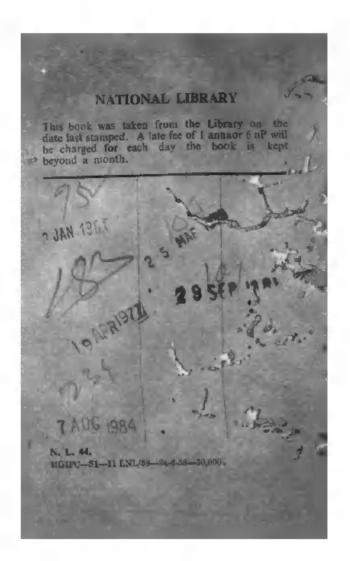

# Ragari-pracharini Granthmala Series Ros

CHAND BARDAÍ,

Vol. L

EDITED

Mohanlat Visnutal Randia, Radhe Krishna Das

Syam Sundar Das, B. A.

CANTOS I. TO XI.

महाकवि चंद बरदाई

斯村

एखाराजराहे.

भाग हिंहता

माहनलाल विष्णुलाल पंड्या, राधाकुक्र राई

चेर्र

श्यामसुन्द्रदास थी. ए.

समादित किया।

पर्छ - १ में ४१ तक ।

PRINTED AT THE MEDICAL BALL PRESS, BENABES.

1904

Leson

### (१) चादि पर्छ। (एक १ से १०० तक)

| 7    | 1                                        |                            | 150 1           | 4 4 1        | ALM Y             |                       |                   | 6     |
|------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| × .  |                                          |                            | 200-            | -            |                   |                       |                   | 74    |
| N.   | वाडिटेव, शुर, कावी                       |                            | are der s       | र्जन कर के   | RIFFERENCE O      |                       | 1 70              | 23-3  |
| 0    | धर्म-सुति ।                              |                            | Callet alex a   |              | 111               |                       | 11.3              | 96    |
|      | कर्म-स्तृति ॥                            |                            | 111             |              | ****              | 491                   | 6.9               |       |
|      | भुक्ति−स्तृति ।                          |                            | ***             | 414          | 4.4.2             | ***                   |                   | 40    |
| 30   | कार्र क्रिक्सें की स्तरि                 | नीर जीका                   | द बीचा साम      | 11           | ***               | ***                   |                   | 3     |
|      | चंत्र को की काने व                       | ति के उपिका                | द संज्ञा कव     | न में बंबा   | बारती वै व        | 17.2                  |                   | 33.16 |
|      | चंद अपनी करे सी।                         | का का राम                  | भाग बरता        | <b>1</b> 1   | 100               |                       | The stand         | 4     |
|      | चंद की स्त्री पुनवच                      | प्रका सम्हो                | E S             | 132          |                   | -13                   |                   |       |
| 1 8  | संद सप्तरी स्त्री कि 1                   | वैका का पुना               | क कमाधान        | करता है।     | 104 h             | 37.3                  | -100              |       |
| 90   | चंद्र चयनी स्त्री से च                   | ाते ईश्वत के               | ग्रेक्थर्थं का  | वर्णन जरत    |                   | (4)                   | 1. 63             | 7     |
| - 99 | चंद की स्त्री करने व                     | ति से चढाव                 | अप पुराची क     | ी चनुकार वि  | क्ता पूर्वाणी है। | in the                | 1000              | 44 4  |
| 49   | चंद चन्टादय पुरायो                       | की चनुक्रमा                | सका का क        | एन करता १    |                   |                       | Maria San         | 100   |
| 193. | चंत चपनी संयुक्ता व                      | र्केन काता है              | B               | *11*         |                   | and the second second | -                 | 100   |
| 48   | केंद्र उत्ताधित देक्तर                   | जयने की पूर्व              |                 | dia Rist     | ded ant desar o   | all cooper wi         | 110               | धार   |
|      | की काला कष्टता है<br>चंत्र काली का स्थमा |                            |                 | Software was |                   | model arms            | At                |       |
| 94   | चीत चासी का स्वभा                        | E 250 4 40                 | € बुजना क<br>•• | Intest at    | int mior and      |                       |                   | 1     |
|      | सरस्वती की स्तृति ॥                      |                            | **              | ***          |                   | 500                   | F                 |       |
| 100  | गधेश की सुति । .<br>मध्यमि की उत्पत्ति । | A second                   |                 | 449          | A                 | 2                     | ***               | BER 4 |
|      | क्षार की शासि ।                          |                            |                 | ***          | C30 = 17          | 44.1                  | ***               | 111   |
| 900  | किंद की बाता का                          | समय वर्षेत                 |                 |              | *** 0             |                       | ***               | 35    |
| - 40 | र्शात का काला समद                        | Mar 20 11 41               | 9               |              | · /               | 161                   | iii -             | 1999  |
| 24   | कार्य चयुक्त पहलेखार                     | गाचीत केंग व               | in - Anni       | -वेज म बे    | × /               | 4                     |                   | 11    |
| 23   | इस यंश में चंद में क                     | रा का भारत                 | कियां है।       | 5 25         | 8.84              | A 60.                 | 200               | 115   |
| 98   | राखें। के। रक्षिया सरस                   | : वसुरि 🗓                  |                 | ***          | 49.4              | 111                   | 111 S.J.S.        | 31    |
| 94   | रासे। का सन्वकान व                       | सि द्वीवा ॥                |                 | ~            | 441               | 414                   | 216 "             | 22    |
| 16   | जी रास्त्र की सुगुर                      | से पहला चे                 | तथ कुम्होस न    | THE PERSON   | والكالية          | 461                   |                   | 81    |
| 200  | तंत्री जिल्ला के प्रच्या                 | कार क्रम व                 | ता चुरा क्ल     | ter Minus 3  |                   | 200                   | 111               | 96    |
| 40   | प्रसंद के बाद्य के                       | Hadal ett                  | -6-             | -            | ***               |                       |                   |       |
| Me   | राश्चा के देके हुन वर्ष                  | क्षाताम् स<br>- संबोधः समा | क्षात का ब      |              | H                 | ***                   | 445               | 21    |
| 50   | ानांच के विश्वेष क<br>राजांचिरीकित की त  | क्षा देशम व                | ार सम्बोधन      | की वर्षसम    | 45W 1             | ***                   |                   | 35    |
| 24   | क्स नक्स मा भाव                          | nr munt w                  | र्वत साथ धर     | THUE W       |                   | ***                   | 4                 | 11    |
| 34   | शासाय करिं से शिक्ष                      | वसक् का र                  | INTERNITY II    | - 17         | 145               |                       |                   | 14    |
| 24   | स्तिष्ट स्रीय का प                       | 16 64 50 4                 | रणा चैतर क      | कारे वंदनी   | मेर वार क्या है   | का में किरण           | ***               | 14    |
| -    |                                          |                            |                 | 1 1          |                   |                       |                   | -     |
|      |                                          |                            |                 |              |                   |                       | The second second |       |

|            | 7 2-11-1                                                   | 100           | 0            |             | E. E. H. C.        | BESS     |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|----------|
|            |                                                            |               |              |             |                    |          |
| 1          |                                                            |               |              |             |                    | प्रका    |
| 34         | विश्वष्ट ने अपनी में निकालने की ग्रंग का बाह्यन किया       | H ave         |              | 100         | 1 - 14             | 39       |
|            | संदाजिनी गंगी की उभरना और गी का निरकर निकलना               |               |              | 884.        | 0 2-79 -3          |          |
| 33         | विषय ऋषि भी उस चवातु जिल पूर्न के। दिमालय के पा            | स दक          | पुत्र स      | विने स      | विषय अ             | - A-     |
|            | किसासय का नियमें सब पुत्रों की ऋषि का अभिनाय अस्ता         |               |              |             | 449                | 34       |
| 1          | विमालय में बढ़े दुन का उत्तर देना कि वह भूमि निविद्य है    | Il.           |              | 688         | ***                | # 12     |
| N Be       | विद्याल का प्रत्युत्तर दे कहना कि वक्ष भूमि बड़ी रस्य है 🛊 | 100           |              | 443         | ***                | 111      |
| 1          | विश्वा वास्मीकि ऋषित्व के। गाम हुव कें <b>॥</b>            |               |              | ***         | 111                | S        |
| 0.80       | र्शिमक्तव के मध्यम पुत्र नंद का बश्चिट के शाव बाला स्त्री। | 明性 哪          | श्या ॥       | ***         |                    | Ho       |
| 1.00       | ब्राजींट का मर्बुर नाग की कहना कि तो तू नंदिगरि की व       | ठा से         | चल ते।       | हमार        | ा कार्य तिस्त हो । | 190      |
| - Publis   | बहुद नाम का कहना कि की मेरे नाम में तीर्व प्रक्रित है।     | A. 16         | atarine la   | in a        | कर के क्यों क      |          |
| 54         | अध्यानाम का नंद गिरि की उठा लाकर बिल में रख देशा           |               |              |             |                    | - 3      |
| 86         | विन हा पुर जाना बार पुन्न पुन्न सहित बेलेकार द्वाला        |               |              |             | ***                |          |
|            |                                                            | 444           | 1 11         | 1           |                    | 350      |
|            | नाम के जिनने से विज्ञान्त चिंता कर ईश बाराधन बरने सर्वे    |               |              | 476         |                    |          |
| 110        | ≜विश्रंट ऋषि ने सहातेत की यह बाराधन की #                   | 4 415         |              | -111        | 440                | · Britis |
|            | शिष्ट के वचन क्षि महावेच का प्रत्यक्ष हो। तर सांवने की     | ***           |              | ***         | 2                  | -PI      |
| 12         | Maria Tallaca Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C         | क्षश्रम       | T A          | 244         | . Per              | #6       |
|            | ह की स्वरूप केन साम मातिस है ना                            | ***           |              | ***         | * 100              | 22       |
|            | विभिन्न करिय की विभिन्न की नमस्कृत करना ॥                  | 4             |              | 249         | ***                | - 71     |
| B 1        | प्रमुखाधियसि ने बार्गान्वस क्षेत्रका आर आंगने की कहा ह     | 73.0          |              | 111         | 1/45               | #4       |
| ALR.       | वींग्रेंट ऋषि का नंदगिर की चन्न करने का वर शंगना।          | ***           |              | 200         |                    | 10.      |
| 44         | महोतेय अर्पूर्णत की मुख्य का उसमें बचन नाम से विश          | जना ।         |              | 244         |                    |          |
| <b>a</b> . | बाबू हो बाद तेल की विशिष्ट का वसव होता चेर कर              | ऋवि           | यें की व     | वर्षा य     | त के जिये जुजाध प  | lu )     |
| 100000     | ेत्रव चार वास करना ॥                                       | ***           |              | ***         | ***                | 96       |
| 0 640      | ध्वेत का प्रमुखान सुर का राष्ट्रसे का यक्ष ही बाना ॥       | ***           |              |             | 344                | BC       |
| ,40        | व्यक्तियों का चननकुंड हैं व कर लक्ष्म कर्म चारंध करना व    | ***           |              | ×54         | ***                | - 11     |
| D. W.      | दित्यों का व्यक्तियों के यह में विश्व करना ॥               | ***           |              | ***         | ***                | 11       |
|            | अधियों क्ष्युवेतारित है।कर विश्वन्त के पास जाय पुकारना     | 0             |              | ***         |                    | 3.8      |
| E          | विम पर विशिष्ट का प्रतिकार वासका पेकर प्रवार की प्रगट      | करन           | r.a.         | - 100       |                    | 7        |
| 6:         | क्रवापि राज्यसे का उपद्वर्ध सिंह्स न होता ॥                |               |              |             |                    | Till.    |
| 40         | तब विशय का स्वयं कुंद रच कर यशिय बेडना बीर चिता            | ांग ॥         | THE R .      | 444         |                    | 1999     |
| 25         | ७ विषय का चानुवानकी की उत्पद्धकारना <b>व</b>               |               |              |             |                    | 1/1/20   |
| B          | । पांचियों का चाहवानची का स्वकृष देख कर उनकी जान           | 112           | -            | 700         |                    | 2        |
| 179        | करण का बाधा देव कालुकाम प्रश्न तदा का समस्य हरा हरा।       | <b>沙河</b> 1 8 | E.F. 17 3071 | or otherson | w managements -    | 200      |
| 01         | राचतीं से पुर करने में सहायता देना । राचसीं का रसार        | 241           | THE SECOND   | के दिल      | र चातुवानजा स      | 1-6      |
|            | व्यक्षिको जान दर्भा भागम का जाना काला कार जाना समान        | Street 5      | AV           |             | 2                  | 7        |
| - 456      | न्द्रमुद्दे। देवी का उन की वर देकर प्रधारमा। व्यक्तित्व    | -             | ecc or i     | जुल द       | था मानना स्वाक्षाः | и        |
| 200        | भनलां का वर्शन करना भार हुवांका का बाय बेकर पठाना          | aig           | et late      | का अ        | मावाद दक्तर सम     |          |
| Est        | चित्रवों के इतास वंश्री की नामावली ह                       | Bree          |              | 200         | 141                | 16       |
| 64         | चारों चामकुल क्षत्रियों ने वीक्षण्ड का यश निर्देश क्रिया ॥ | **            |              | 74.         | 111                | RR       |
| 100        | जिल्होंने हिंगें की रचा की उनके वंद्य में पृथ्वीशता 🖁 व    | 100           |              | 941         | -                  |          |
| 42         | कार्याकार के देन के कार्या का वास संस्थारात है।            | 441           |              | ***         | 411                | 99       |
| -          | बाहुवानती में वंश के राजामां की कथा ।                      | ***           |              |             | 61                 |          |
| 30         | बाहुवानजो से माजिकराङकी पश्चिम हरू तेरह पीढी का व          | पंच ॥         |              | 111         | 17-14              | - 11     |
| - 07       | मोतिसंदर्जी से धम्मेरधिराशको तक का सर्वन                   |               |              | ***         | 1                  | 48       |
| 93         | मीतवदेवजी का वर्षन ॥                                       | 200           |              | 110         |                    | 92       |
| - 23       | ठूंडा दानव की उत्पत्ति चीर उछका बजमेर के वन में रहना       |               | -            | 111         | 12                 | 9.6      |
|            |                                                            |               |              |             | Accessed to the    |          |
|            |                                                            | -             |              | -           |                    | 2000     |

कांछने की प्रदेश अधिने हैं हुन व्यक्तना क्षेत्र से की हम करवर पर देश करें।

भीतत तरबंद पर मोसन्देवजी में काशीन तथा सञ्चायक कुछ सिथ राजाओं का उन के विश्वितवार्ध चटन से लिये इक्स होना नार गुजरात चालुक्स राखा का वर्षा न पाना पतरन मीससदेवकी का अस पर चढाई करना कार बालुकाराय का यह सुन कर सामना बरने की बाला है ... 🎤 शानुब राव का बाना बुनकर वीशनदेवकी का शेना से शहना अ ec ११३ को सल्डेचको को कावर बुन वालुक राव का कलभून काना ।। ९९४ इस्तुका राज का नित्य नेम करके सड़ने की लगार है। मा । ... 🦚 कामना राय का बीससरेवर्जा के पार बीकेट मह की मेल संदेश समूना । हर का मुनते ही बीवसदेवजी का बढ़ने का बाजा देना ॥ 👚 👑 हिम्बदिवजी का बक्रकृष्ट चीर बालुकाराय का चरित्रकृष्ट रवना ह 20 बश्द मॉब्रुलक्षेत्रजी श्रीर जालुकाराय की फीजों का परस्पर युद्ध करना ॥ 63 १९८- चासुक का कहना कि रात में युद्ध नहीं करना पात अये युद्ध करेंगे ॥ 61 🌃 दें में पेखाओं का चपने २ देंरें पर भाग कार कालुक के मंत्रिकें का एक मुठी बनी बनावा: र्थिश भासुक के मंचियों का उसे एक मूठी यहां देकर घर भेक देना । 😭 चालुक के मैं बिहों का भी समदेवजी के मैं बिहों से मिया संधि कर सेना अ ें पायासुर का बंदि वदेवजी का स्थिकर मेने से समाचार करना ॥ १९६ का देवजी का अधि स्वीकार कर वहीं प्रश्नन सनाने बार नगर बसाने की कहनी ॥ प्रभास सँगा कर ही उन्हर असाना नार वहां से वीचे विरम्भ ॥ ।... एवं कुक दुनी का बीससरवानी की युक्त अधुन सुन्दर सन्बिशना की खबर देना ॥ EH. **2048 मनदेवली का बीवलपुर में प्रतिष्ट हाना अ** १३८ कीस्कृतेशकी का यीके बजमेर बाना बीर वर्षा उनका शास होला । ¥4 १३६ धनिकारेता का पूजार में तप काना श्रीर बीसमदेवकी का उस वर मेरिक्त बीता ॥ PP 👫 जुलार जी तपस्त्रमी की कीसमदेवजी के प्रति चरवासि ॥ ... ... €E <sup>6</sup>रक <sup>6</sup>बीसमडेवजी का **ब्रे**किंट में वनिवसुता नैहरी का संतीत्व श्रन्ट करना ग्रीर उसका क्रम केह दान्या 170 479 475 100 होने का छाप देशी । 482 गैरी का बीधवदेवकी को भयभीत देखकर कक्षण कि तुम्हारा पेता तुम्हारी सुक्रीचिं करें ॥ १३६ सर्वस्थिमी के काप से बीससदेवकी का सांप के काटने से क्लांप द्वाना ॥ ... १३४ किस तपश्चिमी के प्राप है कीशकदेवको प्रमुश हुए उस के तप का प्रामा की मा सविस्तर कर्यन करती है बाब की विमुक्त दोने के बिजार से की सत्त्वेतकी का गावर्ण की वाचा के जिये की सब सरकार पर a gre \*\*\* प्रस्वान करना ॥ १६६ तर्पास्त्रनी के बाव से बीससर्वेद्याती की बुद्धि का उन विसस दीना " ९६७ कोस्मदेवकी को शांत का काटन और उस से उन का बरना # .... १६८ कोस्मदेवकी के मर्थ और प्रमुर का नर अकल करने की बात मुनकर कार्रवदेवकी का प्रमनी राखी का रवायुंध क्षेत्रन बार बार उनसे युक्त करने की लघार द्वाला । **१६१ कार्य** गरिवकी की राखी मवरी का चिना धरना । ini. 902 १४० .शुर्रेगदेवकी का सेना संकर ढूंडा राजन से गुप्र करने की चलनेर वर्षुका।। १४९ 'श्रीगरेवकी का तीन दिन केट में रहना, बड़ां बसुर का न मिलना बक्रमेर की शब्द बीर अगानक तका देखकर चिता करना ॥ ... ... ... ... ... ... १४३ सारंगरेवकी बैं।र उनके विता ठुंडा हानव का परस्पर बुख होकर सारंगरेवजें का निरा जाना प 103 वश्व जाना की मा का उसे कहना कि मनुत्यों की ढूंड २ कर आने से ढूंडा नाम पड़ा चार उसने श्रम शक्तमेर की वैशम कर दिया # १४४ काना का जाता से कवना कि कभी लाकर में उसे जार पार्क ह 93 ९७५ गतरी का काना की कर्मनन मेल जन्नर जिला करना । ... क्ष कामा का माता से कतुना कि वा ती मैं सिर समयुका वा क्रक थाईगा ।। ... HOP १४० चाना का माता से कहना कि सेवा ऐसी है कि किन से एव कार्य मिटी है।ती है। ... १४८ भागा की माता का ता उसे प्रमु न सेवने की क्याना विक्रम उस का प्रकार काणा !! ... 90%

| F   | HE.        | 0                                                                    |              | 177 FB 11            |            |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| à   | 10         | 02.                                                                  |              |                      | वाह ।      |
| K   | RE         | क्रेंका बामय का क्वामेर बन में बहुत दियां तथ अनु है। बर रहना ।       |              |                      | Rog        |
| 1   |            | मजर्मर की शब्द संस्ट दशा चीए चाना का साह नेकर प्रेस के बास कार       | IT III       | ***                  |            |
|     |            | भाग का भवने सन में विचार कर कहना ॥                                   | ***          | 1.6                  | 440        |
|     |            | पाना का द्वानव की फेदरा में बेखना कीर उसके खडू मारने पर द्वानर       | का गणना      | I me                 | 280        |
| P   | 483        | हरस पर दानव का भाना से उसके मा भाव भावि के नाम पूछना ।।              | 191          | 111                  | En-        |
|     | ARR        | कुँठा ठानव का भागा के जिर पर शांच धर गला पूछना ।                     | 114          | ***                  | 19         |
|     | 448        | चाना का सन में चिता करना कि की हुंदा मुक्ते निवनेगा ता में उन्नव     | र पेंड बीर व | <b>धर निकर्तना</b> ॥ | 30F        |
|     | 98         | चाना का उत्तर देना कि जिस से श्रीस्थादेवकी का मन मेन है।हया क        |              | The war              | 250        |
| 6   | QU.        | वानव का बाना से पूछना कि तू की। राज घरल है ह                         | ***          |                      | 990        |
|     | éñc        | थामा का बीसमदेवकी दानक की उत्तर दे कष्टना ॥                          |              | 4                    | 7 ,43      |
| Э   | 3HP        | कुँठा वानव का प्रस्थ में किर बाना की बातसेर का राख देना ह            |              | 30                   | 121        |
| 69  | 100        | कुँठा का जाना की राज देकर संगा की में:र उड़कर जाना ।                 | ***          | A                    | L. H       |
|     | PEP        | बूंठा का नेम शक्यों के उपदेश से गैगा की बार काले बुए दिल्ली पहुंच    | मा ॥         | 3                    | A 330      |
|     | 463        | ठूंठा का सारिक अवि से जिल्ला, बीर बचनी पूर्व कथा कहना कार            | तीन है। व    | की वर्ष सवा          | 4450       |
|     |            | तप करके प्रांच से उपदेश प्रस्ता करना ।                               | *** 6        |                      | 3          |
|     |            | भनेगपास राजा का विस्ती बसाना ॥                                       | *** (1)      | 143                  | 18.0       |
| -   | 468        | कर्नगपाल की सुता का निगमबोध कासिट्टी तट वर गारी पूछने जाना           | H 1 3 5      |                      | N. 1944    |
|     | PBF        | व्यर्गगापल की सुता का ढूंढा की पूजना बीर उस का कारक पूर्णा ।         | 1.118        | 3                    | 104        |
|     | <b>TES</b> | वर्तमधाल की सुता का दुंढा वर के चाहने की पुक्षने का कहना क           | Que.         | HI ATO W             | 9.650      |
|     | 969        | ्रेंडा का राज त्रियों की सेवा से संतुष्ट है।ना ॥                     | ***          |                      | 31 7 3     |
|     | FE         | कुँदा का तर देकर काशी की उड़ जाना ॥                                  | 1117         | VIII 18 4            | -          |
| - 1 | 339        | कूंका जा फिर कम्प लेना बीर उसका क्लाना खंड का सर्वन करना ॥           | THE P        | 30                   | -2         |
|     | 900        | कुँठा का वर देना कीर काशी में यह कर तन त्यागना                       |              | 100                  | 200        |
| -   | 707        | ठूंठा के दानव प्ररशि का मान बीर स्वश्च वर्शन ॥                       | A            | - Li see i To        | Separate . |
| 9   | 95         | ढुंठा का डिस्सी में पश्चाखकप है। जाना बीर स्कियों का उसे पुक्रमा 🛚 . | 12           | m                    |            |
|     | fe p       | हूंदा का अनंगवालको जुला के। कीर पुत्र हाने का वर हेशा ।              | rek S        |                      | 12 41 50   |
| 4   | gay.       | कूंठा का वर वेकर काशी जाना, जहां दावन बेर्रान से मुक्त है। सवसार से  | ना. सामेसर   | की व्यवस्था          |            |
|     | . 7        | के प्रबंध के लिये चित्रयों का उत्पच दोला, जिल में से हीस सकसेर       | में कीर क्रम | THE RE               | 994        |
| 1.0 | D.         | सीमेर के बीर पुत्र एप्जीराज सुर ।                                    | 200          | 33                   |            |
| 14  | (Pu        | क्षेत्रवीराम भी में परिवह के सामेतों के नाम बीर सम्म स्वाधित का व    | क्षेत्र it   |                      | 420        |
| 2   | 106        | भाना राजा का उजड़ी हुई चलमेर की बिर बसकर शक करना ॥                   | +            | NN N                 | 199        |
| -   | 03         | स्रोसित की का गळते पर विशव राख करना ॥ े 🥇                            |              | ***                  | . 3        |
|     | 140        | प्रानन्तमेवली का राज श्रारवा ।                                       | -11          | ***                  | . 133      |
|     |            | सोमेच्वरक्षी का सिंक्षासन पर विराज शता सरना ।                        | 5 07         | ****                 | 11.75      |
| 1   | 20         | मोमेक्बर जी की शूरता का रेलेप वर्छन ।                                | ***          | 7                    | 2          |
| -   | Eq         | विक्ली के राजा चनगपाल जी पर कमधका का कहना ह                          | - Table      |                      | 10 TH 10   |
|     | 62         | क्रमधक्त की चढाई सुन चर्नग का कालिन्ही उसर मुकास करना ॥              | 444          | Or .                 |            |
| 9   | 44         | कमधन्त्र की कहाई मुन सेमिस का चर्नन की सहायता की दिल्ली आन           | कार वशां     | पर्वत वर्गत          | 1 "        |
|     | TP.        | वालकी सेंतुकान्त में अंश्रका करना ।                                  | ***          | ***                  | े बंजन     |
| 15  | EN.        | सर्वत की कात मुन सेमिस का रोस में बाव जड़ने की तबार बीजा ।           | 100          | 120                  | 424        |
| -   | SW         | दीनों राजाची का वेरी पर जाना चार विक्ली रास की मुखारंभ दीना          | Last to the  | The same             | RRE        |
| 1   | 32         | सीमें। की क्षेत्रायसा से जानंस की विजयपालकों के साथ बढाई ॥           | ***          | ***                  |            |
| 4   | 69         | सोमेध्यरची का दिल्ली में बढ़ा साध्य करना                             | 100          | -                    | 222        |
| -1  | 33         | क्रमधुक्त की वेराकित है। घर जाना बीह केमिय का बतामेर की बसना         |              | 111                  | 981        |
| 3   | =8         | वर्गगपासकी का सीमोध्यर को की बन्धादान करना :                         | 141          | MILE                 | -7         |
| 1   | 43         | रीमोप्तवरकी का बकारेंद्र काना बीर बड़ां बड़ा अखब द्वाना              | ***          | 100                  | - 31       |
| -1  | A          |                                                                      |              | 4                    | .02        |

|                                                                                                                           |                    |             | एक क                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| बर्टर वृद्धीराश्चिककी कवा का भारत करना ॥                                                                                  | 111                | ***         | 33/ 4               |
| वटर प्रधाराज्यक्रमा क्या का का का स्टब्स            | ***                |             | 1,000               |
| पट्य असंख्यासकी का बचनों है। पुष्पियों में से सुन्तरी विजीपासकी की बीर                                                    | क्षमा सामा         | वर की की    | 438                 |
| ्रिटान संस्था ।                                                                                                           | 441                | 200         | 1 420               |
|                                                                                                                           | 3,11               | ***         |                     |
| र्थ किस दिन सेक्सिका विधान हुना उस दिन क्या २ हुना ॥<br>१९५ क्रुक्रेक्टरजी की राजी के गर्भ रहना कीर उस का प्रतिदिन सकना ॥ | 141                | - S         | 134                 |
| शह्य क्षामान्यरका का राजा का गाम रहना भार उठ का पातावन जवना ।<br>अहत्यसम्बद्धां की नुवार राजा का एच्छोराजकी का जनना ।     | ***                |             |                     |
| अंश सहार को प्रथम पुत्र हुंदा के वर से होना स्मरण कर गंधवादि का                                                           | गयम केला है        | रा जनाव मा  | ROTH                |
| व्हर् क्रिस दिन पृथ्वीराक्षको का जन्म हुवा उस दिन दशालारों में क्या व                                                     | THE REAL PROPERTY. |             | 938 69              |
| १६६ क्लियासकी का बधनी पुत्री के पुत्र की देखना बीर उत्सव करना स                                                           | 3"""               |             | 630                 |
| वहर अस्तिवासका का बादना वैद्या ना युन ना देवना नार असन नार गर                                                             |                    |             | 7                   |
| डंoo रिक्वीराधाओं का कमा देशना सुनकर से।मेसकी का उत्सव करना u                                                             | 411                | ***         | 430                 |
| 29 से बोब की का प्रध्वीशक्त की का अपने घर अभी की कहना ॥                                                                   |                    | ***         | 15                  |
| कर्व समित्रजी का प्रश्लीराकजी की बजरेर ले बाना ।                                                                          | **)                |             | . 31                |
| हिंदू एक्टीराजनी लें। बन्म संवत् कार उनके प्रागट्य का शेतु भ                                                              | 100                | ni          | 79                  |
| रूप्याधात्रको के मून को संज्ञा का सूत्रकप कवि का वाल्य ।                                                                  | *** %              | 107         | A UU                |
| अर्थ होश्वरजी के प्रार्थ तय से एक्वीराजर्ज़ उत्पन हुए ■                                                                   | ***                | 841         | 484                 |
| क्ष्या करते बहारकी क्रिया होन ) की बधारि देना ॥                                                                           | ***                | 178         | 13                  |
| 🏂 वृच्चीराज्ञकी के कर्कीसर युवार का ल्यांन ॥                                                                              | 188                | ***         | - dag               |
| oc क्लेमिसजी का एच्छीर।अजी के उन्होत्तर गुन सुनकर हुई कीर शाक है।                                                         | मा ≢ुल             |             | 30                  |
| कार जिल्लाम के अद्भा एक्वीराजकी हुव कि जिन की बुद्धि का वर्शन चंद व                                                       | हरता है ॥          | 0.4.5       | 684                 |
| र देश कर प्रश्नित र अन्तर के वता को स्थित ॥ ···                                                                           | 441                | 444         | 22                  |
| क्षा में प्रेमें प्रकार के दिल्लार में बैठ क्यों सिवियों से प्रकोरावाकी की कानग                                           | वनीका फल           | पूक्ता चीर  | , ,                 |
| ्रिपंडितेरं का पार्क्ष्याग्रंज करना ॥                                                                                     | - 411              | ***         | )                   |
| अवर्ष प्रकाराजनी के अन्द्र होने धर क्या व मात्रवर्यदायक वार्ते सुरै ।।                                                    | ***                | +43         | 444                 |
| 'क्र93 पृथ्वं शासको की वर्ष सतस्या के करियों का वर्शन ।                                                                   | ***                | 4.64        | 31                  |
| 208 पृथ्वीराज्ञक्षी का गुरु रहा मैं सब प्रकार की विद्या सीखना ॥                                                           | 4*1                | 274         | 448                 |
| अवक्षात्रक दिन राजि की चंद की स्त्री का रस में चाकर एक्जीरालली की                                                         | चादि से चंत        | लक को सिंह  | र्शिन क्षेत्र       |
| a कारने के सिये चंद कें/ उत्तरना ह ै                                                                                      | ***                | ***         | 1.5                 |
| घरत बीद का बावने घर में कथा क्या पीर स्त्री का उसे सुनते                                                                  | हुए के। स          | रण काने प   | and she             |
| पुक्षते भागा ॥                                                                                                            | 944                |             | )                   |
| ूर्व संद की स्त्रों का उस से पृक्षना कि कीन् ठानव, सानव, बीर क्य क                                                        | ोशि करने वे        | योग्य है ॥  | 19                  |
| वश्य खंद का अपनी स्त्री हो। युद उपलेही के हारा उत्तर दे कहना कि ने                                                        | विस श्वरि की       | सि करने ये  | ाम्य }              |
| है क्यांक उन्न के भीता के जिला सुनेत नहीं है।                                                                             |                    |             |                     |
| ्रवध् चंद्र की स्थी को देसे कष्टना कि विवनेवाले का विव कि विश्व है                                                        | दुस्तर के पार      | उत्तरे चहुन | in jane             |
| 🔭 सकी की जि कहने से वह क्या रेजिया ।                                                                                      | ***                | 3.00        | 1                   |
| aso चंह का चपनी स्त्री का कदना कि में चतुत्रान का साम उतारता लूं                                                          | 11 44              | ***         | 29                  |
| ्यत्र संत की न्यों का कड़ना कि राजा की साम देला है ती गे। विन्द की                                                        | क्या नहीं सुक      | वसा ॥       | 984                 |
| 202 चंड का असर देना कि में कामाधन की देख कर चक्नाया है के                                                                 |                    |             | Bu .,               |
| ६६३ तथा चंद्र का कहना कि संसार में जा जुड़ कीर सर्वेद्धावी है वह                                                          |                    |             |                     |
| उपमा करके में पृथ्वीराज्ञकी की कीशि वर्णम करता है।                                                                        |                    | ***         | ] 2                 |
| चक्क चंद्र की स्त्री उसे कहती है कि जहा की अक्स में देख की। उसे देखत                                                      |                    | वि तोगाताः  | B. 1                |
| नर की कीर्ति मत या खेरिक उठ से मार कार्ड सनवंत नहीं है                                                                    |                    | ** A        | 344                 |
| यद्य खंड का कपनी स्त्री की उत्तर है अहना कि कंग व में हरि कप रस                                                           |                    | 101 6       | ****                |
| क्या चंद्र की स्त्री का उसे कहना कि चंग व में हरि दए रह वर्शन कर                                                          |                    | 434         | F32 184             |
| 'प्रदेश चंद्र का उत्तर दें क्षत्रना कि बान दें सुन में वर्धन कर दिकाता हूं                                                |                    | 4.1         | THE PERSON NAMED IN |
| २३६ वर्षक्रारगी टिप्पम ॥                                                                                                  | 407 . 10           |             | 461                 |
|                                                                                                                           |                    | 15-1" 1 h   | A Part              |

|     | 40  |     |   |   |
|-----|-----|-----|---|---|
| 200 |     | 111 |   | П |
|     | -11 | ы   | ы |   |

#### (२) दसम समय।

(एक १८१ से २४४ तक)

| AND RESIDENCE TO SERVICE AS A PERSON OF THE |            |        |                                       |         | 1      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|---------|--------|
| • श्रीर क्य का सँगमानग्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e are      | -411   | -111                                  | ***     | 1      |
| व संशावतार का नाम स्मरण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | To the Ton |        | 100                                   | - "-    | 23.    |
| 🍨 उद्यावतार की सुति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 991        | A4     | ***                                   |         | 15     |
| भ सामग्रीतिका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414        | ***    |                                       |         | ti tag |
| प्रस्कावतार की कवा।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***        | en -   | ***                                   | M       | 450    |
| <ul> <li>क्यावतार की क्या क्</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 879        | *****  | - 224                                 | for the | 955    |
| • कराशास्त्रार की कथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419        |        | 411                                   | 11      | 468    |
| द श्रिंशासतार की क्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00       | 200    | ***                                   | - " PL  | - GER  |
| ह वामनावतार की कवा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | FEE                                   | were a  | Max    |
| ीक परश्रामावतार की कवा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***        | ***    | - 250                                 |         | 444    |
| १९ स्थायसार की कवा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141        | ***    | ***                                   |         | -      |
| ६२ कामाधितार की कमा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***        | ***    | 1911                                  | 1       | 294    |
| १३ बेरकावतार की कवा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 0.0      | *** 5. | ***                                   |         | BAS    |
| १४ फरिक जनतार की कवा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100      | - ex 7 |                                       | 044     | 16 SA3 |
| ६४ उपश्चेतार का शचन ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111        |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0       | 7-400  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 211    | 200                                   |         | 13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | - 1    |                                       |         |        |

### (३) दिल्ली किल्ली कथा।

( एक २५५ से एक २०४ तक)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73            |                 | 298      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 4-    | मेंगलाचरच ॥<br>चंद का परनी स्त्री की कहना जि प्रनंतपाल की पुत्री की वृत्र करपत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den de fren   | aft mai m       |          |
| 1     | संद का सरगो स्ता का कहना कि सनगति का पुत्र का पुत्र करण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 104         |                 |          |
|       | प्रसंग प्राप्त सुन्ना है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . A           | es.             | 20       |
| 18    | बासकारन में पुष्टीरस्त का दिल्ली ग्राप्त करने का स्थान्तिकार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29            |                 |          |
|       | क्षिताज की मासा का उससे स्वाम का वृक्षाना पूक्का ॥ 🚽 🤊 🖎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***           | ***             | 10       |
| 10 6  | क्रिकेट का जाता की जाता का दलाना सहना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.5          | ***             | 26       |
| 2. 1  | क्योंशक की माता का स्वाम बसानर सुन वक्षत रह से रीवात बीना 🗈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | ***             | 944      |
| -     | उसका क्योतिवियों की बुला स्वाम का सत्वयन पूडना ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 944           | 191             | · ii     |
|       | को कि विशेष का उसर देखा कि परिवार व दिस्सी का शासा दी। हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | -00             | 11       |
|       | - C.C. C. C. Cover my word dur up mr um up il di di dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( Ju )        | 1               | 250      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा प्रथा कवा   | का बधना ै       | (A)      |
|       | राजा क्रकन का बनकीडा नरते मुक्त चीर स्वान के चारण स मुस्स ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | का की सम्ब    | क्रमा 🛮 🔗       | ] " " "  |
| 49    | the case of the same of the sa | WEST.         | 446             | 37       |
| 930   | श्रशी करते का कल्यनपुर वासा कर राज करना कीर फिर करका जिलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | । पीड़ी पीड़ी | क्रमंगप्रस्त का | सामा वधर |
| - 03  | क्लमी क्रमा सनका एव्योशक के सन से क्षम्य साना म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***           | -114            | - 11     |
|       | कि के के का का का का कि का का का का की का की का की का की का की का की का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110           |                 | 23       |
| - Ann | ल्लांस्यात की पुत्री का कवने पुत्र ( एक्टीररज ) के बाते बवने विता व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हे किए से हि  | क्ली बसावें     | *        |
|       | िक्ये प्रधास बीट जिल्ली मध्य की क्या का करना म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***           | 121             | ,        |
| -     | कार का अधना कि पाँचे पड़ी तक पायाचा की दाय न जगाने से का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चेष से फि     | त्या कृत्र शे   | H Care   |
|       | जायमा घरन्तु राजा का इसे चन्चे कर मानना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441           | ***             |          |
| 1450  | बादमा परन्तु राजा का ६० वर्ग्य सर्वाता कर्म करना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414           | 511             |          |
| 44    | mit seller mit immet utibal merti milatte mit mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | - 1      |
|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |          |

|                                             | सूचीपन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 6                              | · /*/                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <                                           | Ž divi /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                |                                                                                                                                              |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 4                              | N.                                                                                                                                           |
|                                             | सम में बरजने पर भी कर किस्सी की उच्चाइ डामना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | han har                               | , c                            | 9                                                                                                                                            |
| 44                                          | याताय के उत्पादति ही कधिर की धार क्सना बीर वास्तर्य होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H1                                    |                                | n/                                                                                                                                           |
| 76                                          | पाथाल का उलाइ मेना धुन व्यास का दुक्तित है। राजा में पास चाना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ., 🗫 .,.                              | 1                              | Part of                                                                                                                                      |
| 20                                          | बनंग्यान का वासालाव करना केर व्यास का बागम कहना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                | 21                                                                                                                                           |
| Will The                                    | स्थान का कर्नग्राम की फोट न सरने की उद्देश करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***                                   |                                | 27                                                                                                                                           |
| 22                                          | वार्ताचाल की धीक जी जी। विस्ली के शाजा दोंगे उनके विस्त में व्यास का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भक्तिक कपन                            | करणा ।                         | (ngu                                                                                                                                         |
|                                             | र्शवर्रों का बाध बीर साहानरे का शक्ष्य द्वीगा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                   | . j'                           | C                                                                                                                                            |
| 28                                          | क्रिकारी हैं चीके मुसलमान बीह उनके पंछि किर दिखानों का राज्य होगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # ···                                 |                                | F3                                                                                                                                           |
| 24                                          | िकर में दिल्पीट् सं० ९६७० में दिल्ली जीत लेंग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                | pa.                                                                                                                                          |
| 36                                          | ह्यास के कही हुआ भविष्य नहीं दरेगा त स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 441 144                               |                                | REAL C                                                                                                                                       |
| 4 34                                        | सामग्रीकर दीन चीर होस करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                   |                                | 11                                                                                                                                           |
| RE.                                         | ज्ञातम् 🖆 प्रधने सन में साह धरना ॥ \cdots 💮 \cdots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441 ***                               | . 1                            | 166                                                                                                                                          |
| 34                                          | पुर्वाराज भा स्वामक सुन चानन्त में फूले न समाना ॥ 💮 👵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112                                   |                                | 0 5                                                                                                                                          |
| 198                                         | क्री कि मुख कर पृथ्वीराज की सर्वस्व अधि केसे द्वान सभी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***                                   |                                | 1 8                                                                                                                                          |
| 479                                         | ्रिक्वीतज्ञ का परित्र चवतार होगा । ··· ··· ··· ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | fe z                           | 160                                                                                                                                          |
| 35                                          | मितान का गेरव में से कूदना कीर कतानवात नाम बीर कागीर वाना B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                   |                                | 31                                                                                                                                           |
| 93                                          | ्रिनेदी किल्ली क्या व्हेर उपवेदार ॥ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 155                                |                                | egc.                                                                                                                                         |
| 3.9                                         | जोत्रायक्ष्मा दिवास्त्रा विकास व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1                              | nE€                                                                                                                                          |
| . /                                         | - C. F. F. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                |                                                                                                                                              |
| - é                                         | A 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                |                                                                                                                                              |
|                                             | (४) लोहानी बाजान बाहु स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मय।                                   |                                |                                                                                                                                              |
| 1                                           | ा (एछ २०४ से एछ २०० तक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                |                                                                                                                                              |
| 1                                           | र्ज (एस २०५ से एस २०० तक)<br>रिक्किशक का बचने सामन्ती की असीस साम क्रेंची गांव से कुठने की उसीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | , 1                            | Poy                                                                                                                                          |
|                                             | हर्र कि प्राप्त का कारणे सामन्ती की असीस साम केंची गांव से कूठने की उसेर<br>भेड़ियान का कुठना म <sup>18</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | ***                            | 19                                                                                                                                           |
| 1                                           | हर्ग हैं हैं (पृष्ठ २०५ से एएड २०० तका)<br>ऐक्कीराज का करने समन्ती की असीस द्वाब केंग्री गांव से कूडने की उसेट<br>से हामा का कुडना ॥ <sup>१९</sup><br>सोक्षान के कुडने की प्रतिसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | ***                            |                                                                                                                                              |
| t it                                        | हर्ग क्षेत्र  | Mat u                                 | ***                            | 19                                                                                                                                           |
| R H                                         | हर्ग (पृष्ठ २०५ से एएउ २०० सका) पैटीया का वर्षने शासन्तों की बसीस द्वाय देखे गाय से कूटने की उसेर<br>भीताल का कूटने भी की समीस द्वाय देखे गाय से कूटने की उसेर<br>लाहाने के कूटने की प्रतिसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAT U                                 | ***                            | 39€<br>11                                                                                                                                    |
| R H                                         | हिंदी एक एक से प्राप्त स्टब्स की प्राप्त स्टब्स की उसे हैं है। इस की प्राप्त स्टब्स की उसे हैं है। इस की प्राप्त का कुठने की उसे हैं है। इस की कुठने की प्राप्त शास की कुठने की प्राप्त शास की कुठने की प्राप्त शास की किए उसे हिंदी सगरता शास की प्राप्त की | AAT U                                 | ***                            | 17<br>296                                                                                                                                    |
| B B B B B B B B B B B B B B B B B B B       | हिंदी एक का कार्य सम्मानिक कार्य के प्राप्त २०० लाक ) पिद्धी एक का कार्य सम्मानिक कार्य के प्राप्त २०० लाक ) भित्रामा का कुठना ॥ पिद्धामा का कुठना की प्रिता ॥ प्रक्षीशक का दीड़ कर ने डामा के पाप बामा चीर उसे डिये समामा ॥ उसे भाप उठाकर चाम ची ने जाना चीर चनाल करना ॥ प्रक्षीमीं का ने डामा की उन्हों कि विश्व समामा चीर माने दिन सम्मा चामा के पास बामा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विनास<br>***<br>***<br>ची का पुर      | ्रा<br>विशाज }                 | 17<br>296                                                                                                                                    |
| E E                                         | (पृष्ठ २०५ से एएउ २०० तक)  रेडे एव का कार्य शक्तों की क्षेत्रेस द्वाय देखे गांव से कूटने की उत्तर की द्वारा का कूटने की प्रतिस्थ ।  स्वारा का कूटने की प्रतिस्थ ।  प्रविश्व का देख् कर ने हाला के पास खाना चीर उसे हिये सगरत ॥ उसे भाग उद्युक्त चारने चर्च लेजाना की पास खाना चीर उसे हिये सगरत ॥ उसे भाग उद्युक्त चारने चर्च लेजाना चीर चलाल करना ॥  प्रक्रीमी का निहाना की टब्ल के लिये ने आन्त नीर नर्ने दिन स्थका चल्का के पास खाना ॥  प्रक्रीमी का प्रस्त हो कर लेहिना की श्रीस्थर, राग्यमीर, चेरहका चार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विगास<br>विगक्ता प्र                  | ्रा<br>विशाज }                 | 17<br>296                                                                                                                                    |
| E E                                         | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सका)  पैदी एक का कार्य श्रासन्ती की असीस द्वाय देखे गाँव से कूटने की उसेर से हाल के गाँव से कूटने की उसेर से हाल के मांव से कूटने की उसेर से हाल के कूटने की प्राप्त ॥  प्रकार का के कूटने की प्राप्त ॥  प्रकार का वेड़ कर से हाल के पास चाना चीर उसे हिये सगरता ॥  उसे भाग उठाकर चाने चर्च ले जाना चीर इसका करना ॥  प्रकारी का से हाल की टब्ल के लिये ने बाक्न कीर नर्जे दिन स्वका चका के पास चाना ॥  प्रकार का प्रकार की कर से हिना की श्रीस्थर, स्वायसीत, चेड़का चारि खाडानुकाल का प्रकार की सर से हिना की श्रीस्थर, स्वायसीत, चेड़का चारि खाडानुकाल का प्रकार की सर से हिना की श्रीस्थर स्वायसीत के चार के ना साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विश्व क्षेत्र क्षेत्र                 | व्योसक }                       | 296<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29                                                                                                |
| E E E                                       | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सक्त)  पैटी एड का बान सम्बन्धों की बसीस साम देको गाँव से कुटने की उसेट से जान के कुटने की प्रमान ।  प्रित्ताल का कुटना ॥  प्रित्ताल का देख कर ने समस्य के पास बाना चीर उसे दिये सगरम ॥  उसे भाग उठाकर चारने धी लेजाना चीर चलाल करना ॥  एकीमी का ने दीन के दिये के लिये ने आहे चीर नर्ने दिन क्सला चला के एस बाना ॥  एकीमी का प्रस्त हो कर ने हिना के कि लियर, राग्यमीर, चे दूखा चारि वालानुकात का प्रस्त हो कर ने हिना के कि लियर, राग्यमीर, चे दूखा चारि वालानुकात का प्रस्त हो कर स्थान ॥  सालानुकात का प्रस्त का वर्षों मार्ग की कि चीर के वादि देना ॥  सालान्। के बीरस्ट का वर्षों मार्ग की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | व्योसक }                       | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24                               |
| 1 H (N) | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सक्त)  रिक्री को कार्य की सम्मान की कार्य के गाँव से कुठने की उसे हैं हिया का कुठने की समित कार्य के गाँव से कुठने की उसे हैं हिया का कुठने की प्रमान के पास कार्य कीर उसे हिये कारता ॥ एकीशिक का दीड़ कर नीडाया के पास कार्य कीर उसे हिये कारता ॥ एकीशिक का ताडाया की ठम्म के लिये ने आपने भीर यम दिय ससना कार्य की पास कार्या ।  रिक्रीमी का निज्ञाय कीर कम्म किलान कीर किलाव करना ॥  एकीशिक का प्रस्त की कर ने किला कीर किलाव स्थान कीर याव कार्य का कार्य की कार्य कीर कार्य का कार्य की कार्य की कार्य कीर कीर कार्य कीर कीर कार्य कार्य कार्य क | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | ्रा<br>व्योशक<br>वांव्य देना ॥ | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>25<br>25<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 |
| 1 H CH C   | (पृष्ठ २०४ से एएड २०० सक)  कि पान का करने सामनों की बसीय जाब देखे गाँव से कुठने की उसेट से जाब के कुठने की उसेट से जाव के कुठने की प्रतिस ।  क्षित्रात का कुठना भी कि सम्मान के पास जाना चीर उसे जिये समाना ॥  क्षित्रात का दीड़ कर नीडाना के पास जाना चीर उसे जिये समाना ॥  क्षित्रात का दीड़ कर नीडाना के पास जाना चीर उसे जिये समाना ॥  क्षित्रात का निहाना की उन्हों सिंग समाना चीर समाना ॥  क्षित्रात का प्रस्त जी कर लेडिना की कि सिंग र वर्ष दिन समाना चार के पास जाना ॥  क्षित्रात का प्रस्त जी कर लेडिना की कि सिंग र वर्ष दिन समाना चार क्षित्रात का प्रस्त के पास जाना की सिंग स्वार जी कि स्वार के वास का क्ष्म के पास के स्वार ॥  साडाना के वीरत्य का वर्षों ॥  साडाना का प्रांच उन्हों सी सिंग के कर में गढ़का के राजा जस्वना पर सहाई वीड़का पर चढ़ाई की सी सिंग सिंग के कि स्वार में पास के राजा जस्वना पर सहाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | ्रा<br>व्योशक<br>वांव्य देना ॥ | 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>2                                                              |
| 1 H C C C C C C C C C C C C C C C C C C     | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सक)  कि प्रांत का कार्य सम्मानी की बसीस जाब के गाँव से कुठने की उसे हैं जाता का कुठने की उसे हैं जाता का कुठने की प्रांत श कुठने की प्रांत श कुठने की प्रांत श कुठने की प्रांत श कि कि कार्य श कि कि कार्य श कि कि कार्य श कि कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कि कार्य श कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कार्य श कि कार्य श कार्य श कि कार्य श कार्य के राज्य जाव कार्य श कार्य श कि कि के कार्य श कार्य श कि कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि के कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि कि कार्य श के कि कि के कि कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि कि के कि के कि कि के कि कि के कि कि के कि के कि के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | ्रा<br>व्योशक<br>वांव्य देना ॥ | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>25<br>25<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 |
| 1 E C C C C C C C C C C C C C C C C C C     | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० तक)  रेडी एक का वाने शक्त में के करी श्राम के गाँव है कुठने की उसे हैं हिना का कुठन की उसे हैं हिना का कुठन की प्रमास ॥  प्रकार का कुठन की प्रमास ॥  प्रकार का के हुटन की प्रमास ॥  प्रकार का वाह कर से हाना के पास बाना बीर उसे हिने बनाता ॥  उसे भाग उठाकर बागे वह से लिंडाना के पास बाना बीर नवें दिन असका बका के पास बाना ॥  प्रकार का वाह का को कर से हिना की दिन क्षा का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | व्योगज }                       | 23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25                                     |
| 1 E C C C C C C C C C C C C C C C C C C     | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सक)  कि प्रांत का कार्य सम्मानी की बसीस जाब के गाँव से कुठने की उसे हैं जाता का कुठने की उसे हैं जाता का कुठने की प्रांत श कुठने की प्रांत श कुठने की प्रांत श कुठने की प्रांत श कि कि कार्य श कि कि कार्य श कि कि कार्य श कि कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कि कार्य श कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कि कार्य श कार्य श कि कार्य श कार्य श कि कार्य श कार्य के राज्य जाव कार्य श कार्य श कि कि के कार्य श कार्य श कि कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि के कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि कि कार्य श के कि कि के कि कि के कार्य श के कि कि के कार्य श के कि कि के कि के कि कि के कि कि के कि कि के कि के कि के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | व्योगज }                       | 27<br>27<br>27<br>27<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29                                                                                           |
| 1 E C C C C C C C C C C C C C C C C C C     | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० तक)  रेडी एक का वाने शक्त में के करी श्राम के गाँव है कुठने की उसे हैं हिना का कुठन की उसे हैं हिना का कुठन की प्रमास ॥  प्रकार का कुठन की प्रमास ॥  प्रकार का के हुटन की प्रमास ॥  प्रकार का वाह कर से हाना के पास बाना बीर उसे हिने बनाता ॥  उसे भाग उठाकर बागे वह से लिंडाना के पास बाना बीर नवें दिन असका बका के पास बाना ॥  प्रकार का वाह का को कर से हिना की दिन क्षा का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विश्व क्षा पूर<br>विश्व क्षा पूर      | व्योगज }                       | 23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25                                     |
| 1                                           | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० तक)  रेडी एक का वाने शक्त में के करी श्राम के गाँव है कुठने की उसे हैं हिना का कुठन की उसे हैं हिना का कुठन की प्रमास ॥  प्रकार का कुठन की प्रमास ॥  प्रकार का के हुटन की प्रमास ॥  प्रकार का वाह कर से हाना के पास बाना बीर उसे हिने बनाता ॥  उसे भाग उठाकर बागे वह से लिंडाना के पास बाना बीर नवें दिन असका बका के पास बाना ॥  प्रकार का वाह का को कर से हिना की दिन क्षा का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विग वा पुर<br>व पांच स्टूबर<br>करना ॥ | व्योगज }                       | 23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25                                     |
| 1                                           | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सक)  रिक्री का वर्षने हासनों की बसीय द्वाच कंको गाँव है कुठने की उसेड से जाना का कुठन की उसेड से जाना का कुठन की प्रमान ।  प्रकार का कुठन की प्रमान ।  प्रकार का के कुठने की प्रमान ।  प्रकार का के कुठने की प्रमान के पास चाना चीर उसे हिये सगरन ।  एकी भाष उठाकर चारने धी लेजाना चीर प्रनाल करना ।  एकी मीं का निज्ञान की ठाई के लिये नेजाना नीर नवें दिन सम्बा चारा के पास चाना ॥  एकी मीं का निज्ञान का कर लेडिना की कि सिपर, रेपाचर्मार, चेरहका चार् चाजानुवाह का चाना चीर एकोराव का सखी चोड़े चादि देना ॥  सालान के वीरत्य का वर्षन ॥  सालान का प्रांच उन्नी सेना नेकर प्रांचका के राजा क्रम्मण पर सहाई वीरहा पर चठाई की सींग का क्रमण पर सहाई वीरहा पर चठाई की सींग का सस्ता करने के लिये प्रस्तुभ द्वीमा ॥  साई दिना की राजा उस्तम का स सना करने के लिये प्रस्तुभ द्वीमा ॥  साई प्रांचा का गढ़ पर मिस्कार कर सेना ॥  साई भी का गढ़ पर मिस्कार कर सेना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विग वा पुर<br>व पांच स्टूबर<br>करना ॥ | वोराज }                        | 23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25                                     |
| 1                                           | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० सक)  रिक्री को वर्षने हासनों की बसीय द्वाय देको गाँव है कुठने की उसेड से जाना का कुठना ॥  रिक्राय का कुठना ॥  रिक्राय का कुठना ॥  रिक्राय का कुठना की प्रमा ॥  रिक्राय का दोड़ कर ने हाम को पास बाना चीर उसे हिये सगरा ॥  रिक्राय का दोड़ कर ने हाम को पास बाना चीर उसे हिये सगरा ॥  रिक्रायों का ने हाम की ठम्म के लिये ने आहे और नवें दिन सस्का चका के पास बाना ॥  रिक्रायों का वास्त्र की कर ने हिना के दिश्व स्वका चका का स्वाय का वास्त्र की का स्वाय का वास्त्र की का स्वय की का स्वयं की के पास के वास की वास की का स्वयं की हिये प्रस्तुत होगा ॥  स्वाय का पर चठ्या की स्वयं का सम्मा करने के हिये प्रस्तुत होगा ॥  सिक्राय का पर चठ्या की स्वयं का सम्मा करने के हिये प्रस्तुत होगा ॥  सिक्राय की राजा उस्त्रम का सम्मा करने के हिये प्रस्तुत होगा ॥  सिक्राय का गढ़ पर मिल्लार कर सेना ॥  (भ) कम्हपदी समय ।  (एड २० से एस २८० सका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विग वा पुर<br>व पांच स्टूबर<br>करना ॥ | वोराज }                        | 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33                                                                                                       |
| 1 E C C C C C C C C C C C C C C C C C C     | (पृष्ठ २०५ से एएड २०० तक)  कि विकास का करने सामनी की बसीय जाय के गाय थे कुडने की उसे के जाता का करने भी कि का करने की क्रिया ॥  क्षित्रात का कुडना भी कि विकास के पास जाना की र उसे जिये समाता ॥  क्षित्रात का दीड़ कर ने जाना के पास जाना की र उसे जिये समाता ॥  क्षित्रात का दीड़ कर ने जाना के पास जाना की र वर्ष किये समाता ॥  क्षित्रात का त्रात की उन्हें के लिये ने जाना ने भीर वर्ष किय समाता ॥  क्षित्रात का प्रस्त जी कर ले जिना की कि सिपर, रणायसीत, ने मुक्ता जा कि पास जाना ॥  क्षित्रात का प्रस्त जी कर ले जिना की कि सिपर, रणायसीत, ने मुक्ता जा क्षित्रात का प्रस्त जी का प्रस्ता ॥  क्षित्रात का प्रस्त जी कर सिता की किये प्रस्ता पर सहाई विवास का प्रस्ता के राजा जस्त्रमा पर सहाई विवास का प्रस्ता की स्वास के लिये प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्रात के राजा इस्त्रमा का स्वास करने के लिये प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्रात के राजा इस्त्रमा का स्वास करने के लिये प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र के सिता की र से लिया र से लिया प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र के सिता की र से लिया र से लिया प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र के सिता की र से लिया र से लिया प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र की सिता की र से लिया र से लिया प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र की सिता की र से लिया र से लिया प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र की सिता की र से लिया र से लिया प्रस्तुत होगा ॥  क्षित्र की सिता की र से लिया र से लिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विग वा पुर<br>व पांच स्टूबर<br>करना ॥ | वोराज }                        | 23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25                                     |

A E

| M.    | उसके साला प्रीर क्वेर भाष्यों की वीरता का क्वेन व                  |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| ·     | वाट बैठमे पर प्रातावसी की गर्व है। मा ।                            |           |
| 6     | प्रसापती के देश कथाइने की पुकार भीमेंग के पास द्वाना ।             | ***       |
|       | भारा भीम की उनसे लड़ाई ।                                           | r de sa   |
| σ.    | उन साती भाष्यों का चलचित दीना ॥                                    | **        |
| è     | पृथ्वीराश्च का उन चलचित सातें भारतें की कार्गार बीर सिरावाथ देना ह | -22       |
| 40    | पुरवीराज का वर्जार करते जैठना उसमें प्रतायमी का जाना जीर उसे मुख   | अराकृत    |
|       | मारना ।                                                            |           |
| 99    | आर्थ के जारे काने पर चरिसिंह का श्रीध करना चार क्रम चेत्रान पर सार | all dest  |
| 910   | वृच्छोरात्र का महल में जाना थीर करि सिंहादि की सकृत्वे का होता है  |           |
| 43    | प्रतिवेद का मुख ।                                                  |           |
| 19,10 | मरसिंह का पूछ ॥                                                    | 4 4 9     |
| 94    | क्षेत्रास का युद्ध । ⋯ ⋯ ⋯                                         |           |
| 48    | मा ।व शतवास का मुद्ध ।                                             |           |
| 9.0   | क्रम्ब का युद्ध व                                                  | r 1       |
| 95    | चानुकों के नारे वाने से दरबार में कोसाइस देग्या है                 | 8.4       |
| 9.6   | सांभ हो। गई परन्तु लड़ाई न बकी।।                                   | 4 5 1     |
| 20    | कन्त के स्वास्त का युद्ध जीतना ॥ 🧣 🦥 🔏                             | - Control |
| 78.9  | प्रतापसिंह मादि से मारे जाने का समाचार सुनकर एकी                   | 41-       |
| 78    | पुळीराज की भगसचला मुनकर बन्द बीहान का घर बेठ रहें कि ,             |           |
|       | पहुना भ 👵 🦸 💮 🐣 🐧                                                  |           |
| 1976  | शास दिन सक करू के म जाने घर एथ्योराज का उनके घर म                  |           |
|       | संसार में यह बुराई हुई कि घर बुनावर चानुवेशों की मार्              |           |
| 38    | कन्त का कहना कि मेरे शामने दूसरा कील मभा में बैठकड़े               |           |
| 34    | पुछ्योराज का कदना कि ती चाप प्रांक में पट्टी बांधे रहे             |           |
| 715   | प्रकाशास का सहाक पढ़ी सनवासर चपमें द्वाच से का                     |           |
| 23    | वही रात दिन कैंधी रहती हो ह                                        |           |
| 56    | क्रम्ह दीशाम की प्रार्थासा स                                       |           |
| 3#    | कालुका राजा भीम का भागने आवयों के मारे काने व                      |           |
| 30    | शीम का पृथ्वं राक्त से आद्यों के पलटे में सद्भाई स                 |           |
| 31    | वृच्चोराज का उत्तर देना कि इस तथार में जब चारे                     |           |
| .38   | शीम का चकुर्ष के विश्वे तस्त्वार बेरना वर सरदारें                  |           |
| 33    | उप्रसंहार का अधन ।                                                 |           |

#### [ ६ ] भाषेटक वीर र

( एछ २११ से

एव्हीराजः की कुंबरवने के सपरेज का वर्षन अ
 एव्हीराज की दिनवर्धा का वर्षन ॥ ...
 एव्हीराज कर काखेट से निये निकलता ॥ ...
 एव्हीराज कर काखेट से निये निकलता ॥ ...
 एव्हीराज कर काखेट से निये निकलता ॥ ...
 एवं का का की ग्रंड के नाचे एक जाना ॥ ...
 चेक का की ग्रंड के नाचे एक जाना ॥ ...
 चेक का कि वेह के नाचे एक जाना ॥ ...
 चेक का ज्वीर के प्राप्त जाकर पुक्रका कि
 चांच का पुक्रमा कि सुस कीन के चस संचाह
 चेक का प्रम्म पेरियय देना ॥ ...
 चरी का प्रमुख होकर एक संच करवाना

|       |                                                                                                                                                                | 44      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | बीरी के शब्द से सामेती का करकर नेपाल कि बिना काम प्रवेदी बुसाना कीक वर्षी हुआ ह                                                                                |         |
| NO.   | बीरों के शब्द से बाजला का बरकर जावन कि प्रशासक शब्द सनकर बीके »                                                                                                | Far     |
| Ber - | बीरों के शब्द स लामता का दरकर जीवन र<br>हो मस लागी ठबाँद के साहर बांधे के बीरों का अधानक शब्द सुनकर केंकि ह                                                    | te      |
| 4.2   | ही मस साथी ठवार के बाकर काश के जारी का स्थाप में एसभकी महना है                                                                                                 | 346     |
| 43    | होतीं कांचया का तुड़ाकर सहसाना जार अवार का का में म बाता !<br>सरकारों का सहस उपाय करना पर सावियों का खत्र में म बाता !                                         | 30      |
| 4.0   |                                                                                                                                                                | *       |
| 40,   | क्षेत्र की परचा से संदर्भ का सामग्रामा का क्रमान में प्राप्त के प्राप्त से प्राप्त से प्राप्त से                                                               | 386     |
| 46    | यस कीतुम्ह देख कर सरदारी को चान्यम म साना कर करता है केंद्र सक बोरी की परिचन गया।                                                                              |         |
| 16.0  | सक्तीराज का संस कीरों की प्रसास करती, बन्क का नाम के काली करती है है।                                                                                          |         |
| 45    | बाल का एक्कीरांक से कहना का स्थान कारण पर का जा है। जेना की प्रति कार्ति के प्रकार                                                                             | All die |
|       | पुर्वाराज का बाजन शहा महिरा बावन ककर मगावर लाग हुन। बार जा हमाबी किए पार<br>भीरों का ब्रक्षण होकर एक्टीराज है कहना कि वर मगिर है। इसके बीर बार हमकी किए पार्टी | 391     |
| 39    | भीरी का वसन होकर एक्टोराक है कहना कि वर मानर का राज्य कार्यन की अध्य                                                                                           |         |
| €0    | श्रीरों का वसन श्रीकर एकाराक से करना कि स्टाई के क्षमय सुमारी सहायता की अपेक<br>एकाराज की बीर से बन्द का कहना कि सहाई के क्षमय समारी सहायता की अपेक            |         |
| 64    |                                                                                                                                                                |         |
| 62    |                                                                                                                                                                |         |
| _     |                                                                                                                                                                |         |
| O     |                                                                                                                                                                |         |
| 168   | क्षा की की स नांच की र सब चेत्रा प्रकाराक ने दिया है                                                                                                           |         |
|       |                                                                                                                                                                |         |

### [७] नाइर राग्र कथा वर्वन

( एक ३२९ से एक ३६० लक)

|      | ( विद्धि विदेश से स्था स्था । ११ कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | बेर्सरकार देव का क्रिक्टाचि अस आगरक बरचे देगने की तुचा डाम का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _    | and the last terminal of the same of the s |
|      | चित्रको को स्तुति करके होसेनकर देव का करने कुलार के विकास है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3    | taget at all the month of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | दुत जेवना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10   | श्वासदासादि से निपुत्व द्वेत का वंच दरसाना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _    | े के किया के किया का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M    | कांच का समामार है। के बारब से बेर देश चाने राजाति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Mid fil alfail ten cont an anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40.0 | कामधेनु का चरित्र ॥ ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | उस पत्र में सीर कप देवस्थान हिंगुलात से प्रभाव है स्वारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | बहुन में बेानुष्य भीमटेख, बाब वर केंत्र (क्सब, ) पंचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.0  | बहुन में बानुबा भामदव, साम पर जरा रक्तर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | कार्योशास का बाठ वहें की सरस्ता में दिस्ता नानवास "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44   | वाशीन राजावी का वर्तन ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | altitul statut at any and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43   | संबोक्तर के नाश्वर राय का विक्लीक्तर की मेठ की विक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4  | ब्रह्मच सेला बैस्ट प्रामा यहिरा कर बहना कि क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | THE WAY PROPERTY AND IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | चयनी कन्या एसकी विकास दूरत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49   | बाधर राध का कर यन्द्र काना चर्चात् कच्चा हेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 11 | पुर्वाराज का कीच करना, रोजियतर देश का उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18   | district at the state along                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.0  | सरवारी का यम सुन कर कीथ सरना ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | पुरतिरास का समार्थ से किया से सेना कराया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46   | America and appropriate the second se |

|                            |                                                      | -                           | 1                            |                   |              | 1             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 8                          | सू                                                   | चीयच ।                      |                              |                   |              |               |
|                            |                                                      |                             | 1 1                          |                   |              | प्रक          |
|                            |                                                      |                             |                              | 2                 |              | 338           |
| शेका का वर्षण ह            | 409                                                  | *** **                      | Carlo Samuel a               | orway R           |              | -20           |
| वर स्थान की वाश्य में      | त्र श्रास्त्रमी की पृथ्वीराज                         | क्षा लड़ाइक                 | त्याच्याच्याः व              | काबर एक की        | हेमा #       | 28            |
| na कासरराय के द्वेती क     | त संस्थाराज का करेगा                                 | And Contract                | M                            | ***               | 124          | 384           |
| प्रश्न पृथ्वीराज का प्रश्न | सुन कर माश्वर रायक                                   | क्राअवा राजा                | ਾ<br>ਜ਼ਰਾਵਿਤੇ ਹ <sup>ਿ</sup> | तके देशकांनी र    | समसे .       |               |
|                            | ाच्चर रोध सत्था काळ्या ग्या                          | atal and and a              |                              |                   |              | C H           |
| 🌙 🎒 र जात ची पर            | श्री सा आगड़ गड़ म                                   | ***                         |                              |                   |              | 384           |
| क्षा सम्बद्धारी का कहना    | कि महना चारित्र ।<br>जा कि चार्य से सहस्रद           | am काश्मी सन                | व्यः चक्राचे                 | करणा चाहि         | वे नहीं      |               |
| श्रुर राय का का            | MI 13 alla 6 adams                                   | 441                         |                              |                   |              | - 1           |
| ती और न होती               |                                                      | ***                         |                              |                   | 1 4 4        |               |
| र्वेट आमुख्याम का सेन      | The market of                                        |                             |                              | ***               | p + n        | ###           |
| da. A                      |                                                      | वे क्षास्त्रगाय के          | त्र बाला देना                | † W               | 411          | A.            |
| State and and              | ास क्यूनकर लड्डन काल<br>नु∡र्श्वे अनुसामित सम्बद्धाः | तथ का पथ जो                 | धासी वह                      | (पाभूमि के। रि    | (रहारे       | `             |
|                            |                                                      |                             |                              |                   |              | 16            |
|                            |                                                      | वृक्तीराज का १              | वर्षुवनः स्रोर               | उसकी खेति         | करना ॥       | FRS           |
|                            | भग कान घर साथ का<br>(डीवान) के घर नाइस               | तस का कता कि                | शलना श्रीर स                 | गमन्त्र संस्कृत   | पुश्च । र एक |               |
|                            | e i ♦                                                | ***                         | 100                          |                   | 9 = 4        | 10            |
| 7                          | पुरस्तीराज ब्रेंड्रग स्ना                            | महा है ।                    |                              | ***               | 9 - v<br>6   | 384           |
|                            | हेवले का सम्बद्धार ह                                 | श <b>क्टरराय का सु</b> र    | नना मीर सेन                  | रा एक द्वी सहस    | IT W         | 51            |
|                            | ने रास्ता रीचने के वि                                | लये भेजना ॥                 |                              | P-1 P             |              | 33            |
|                            | 有有( )                                                |                             | 9.4 %                        |                   | 4 * *        | 97<br>9 M III |
|                            | क कर बैठा है 🗷                                       |                             | ***                          | 4+4               | B 5 4        | 186           |
|                            | ः कुछीराज की                                         | मिस्रणा भ                   | = =,                         | 111<br>100-07 H   | ***          | 12            |
|                            | । पर्वतराय से ल                                      | ड्म की सम्बर्ध              | । इपायका अः                  | 241 F             | ***          | 388           |
|                            |                                                      | ताय का भारा व               |                              | ***               |              | 29±           |
|                            | तराय का स्वयं                                        | -                           | 1 * 9                        | 4.4               | 4.           | 19            |
|                            | 7 M                                                  |                             | ***                          |                   | *4*          | 388           |
|                            | शव का सन्                                            | क्षापुद्धाः<br>स्मित्हासम्म |                              |                   | ***          | 940           |
|                            |                                                      |                             | ***                          | ***               |              | Ø .,          |
|                            | L. Lib                                               | करना ॥<br>स्मकृता ॥         | - 44                         | 111               | ***          | 23            |
|                            | 148 2                                                |                             |                              |                   | 174          | 3.24          |
|                            |                                                      | 444                         |                              |                   | r + =        | 24.5          |
|                            |                                                      |                             |                              |                   | 4+4          | #2E           |
|                            |                                                      |                             |                              | 4 9 4             | h+1          | 97            |
|                            | 9.1                                                  |                             |                              | 1+1               | 444          | 346           |
|                            | 4,                                                   |                             | 4.5.7                        |                   | 4.5.5        | 384           |
|                            | T                                                    | पीका करना ।                 |                              | ***               |              | 249           |
|                            |                                                      | T P                         |                              | ***               | Ø 255        | 363           |
|                            |                                                      | विवाह का म                  |                              | कर भेजना ह        | ***          | 3.68          |
|                            |                                                      | ***                         | 111                          |                   | C            | Fille,        |
|                            |                                                      | 4.4                         |                              | 4 4 5             |              | ्रि म         |
|                            |                                                      | ह होना ॥                    | ***                          | 100               | F was        | 1)<br>100     |
|                            |                                                      | <b>च दिने</b> के            | सिवाय बीर                    | जुक्त होने के थे। | ग्र चम पश्च  | ₩ N34.0       |
|                            |                                                      |                             |                              |                   |              |               |
|                            |                                                      | И                           | ***                          | 441               | # 4 4        |               |
|                            |                                                      |                             | ***                          | č 554             | ***          | 210           |

€<sup>n</sup>

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               | Q16       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|          | बस्तमकां, क्राक्रीकां, शाक्रीकां क्रमानकां मधानीकां, शुक्रकातन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्षं, सीवकां, क्षारि | इंडिटिंग की   |           |
| 0.1      | वस्तमका, प्राकृतिका, शाकाका कृतसम्बद्धाः मृत्यसाका, प्राचनारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                  | 4 - 4         | 35,6      |
| _        | मुलाकार समाद्य करणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toma II              |               | 920       |
| 10       | मानारकां का कश्चना कि तुरस्य प्रक्षीराक्ष पर चकार करनी चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कर के जाती म         | करेंद्र ॥     | 11        |
| 35       | नातारकां का कहना के तुरना प्रकाशक पर क्रिक्ट करना के<br>सुशसामकां का तातारकां से कहना कि उसके बन की भी जि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are and a max        | देशा करते हैं | 141       |
| 3.60     | स्वक्रमध्यों का सहना कि उन्ना कर नतुन के तुन नान.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OII ABI G FA         |               | 3 1       |
| RO       | THE REPORT OF THE PARTY OF THE  | 717                  |               | 356       |
| 84       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Sau manina    |           |
| H.S.     | क्रमध्य करों का चार को की बात की उसी में उड़ा बना, कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | संभाकाकव्या          | 144 444 15    |           |
|          | · 5 5 2 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               | 2         |
| N/B      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लिकामाना कर          | 3.            | 33        |
| H.B.     | 는 다 중 ma fam 중에까지 하 (현건) 위기 (현건) 이 ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dr = 9               | V             | (**)      |
| HH       | सीन के साथ बढ़ाई के सिथे ग्रांच का सवार दोला है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                  |               | . A.      |
| -        | B 70 184 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4+1                  | /             | 1500      |
| 84       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A /                  | è             |           |
| R-b      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ावचार कार     | THE PARTY |
| Re       | सुसक्षान का इन्हर्ग कि काफर चाहान का जारना कान कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नातीय में हुं। ने    | तादना ॥       | 5.10      |
| 3.8      | भारत का चीकान की बीर जाना भार दूसा का वह उसाबार<br>एक्टीराज का चढ़ाई का समाचार सुन कर संस्थारों की बुल्यू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कर सिंध सध्ये या     | क्षंत्र वहुनन | 11        |
| #D       | सर साथ करना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ***           |           |
|          | सहने के लिये प्रस्तुत होने का सब का मत होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 10.           | 304       |
| 44       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                 | 3 24 C 4      | - 4       |
| ध्य      | युद्ध की तथारी जाना ।<br>गुक्सम ब्राह्मक का बाकर कांत्रकांत देना, बहुत कुछ दान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हरना चीर चेक्ष में   | P. Salding of | रमी ू     |
| 43       | SELLY MISHOR STATES ALTONOM AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411                  | ***           | Aog       |
| A.R      | भगवान का स्मरक कर यात्रा करना ।<br>दुविन का भी प्राप्ती होना के शाय एक्टीराज से का जिसमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | ***           | 1 20      |
| 44       | दुर्वेश का भा भावना समा के साथ रेक्टालिक के जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ***           | J 10      |
| W.E      | दस कीस पर देश देशा !<br>दूसों का मुसतान की एच्छीशांक की चढ़ जाने का समाचार के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 B                 | ***           | 901       |
| 4.0      | दूती का मुस्तान का एकाराव न प्रमान के प्राप्त के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 2.                 | 0.9.5         | , ° ,     |
| 45       | मुलताल का चढ़ाई के सिये पूम धाम से स्थाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 0111          | 1         |
| 4.6      | And the second section and the second section is a second section of the second section sectio | 40.                  | ***           | No.       |
| 50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 411           | 4         |
| 69       | क्षांबर क्ष्मल पुर म नुजरान का रहे एक्कीराज का देन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | ***           | No.       |
| E        | गृद्धीराज का उसी समय चनुनर्दे करने की तथार है।ना ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1                  | 4 8 8         |           |
| <b>E</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               | 84        |
| 161      | पुरसीरत का सवार द्वामा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | करीर जारिक्यों हैं।  | साक सवार से   | वार       |
| 6        | पूर्विश्व का सवार द्वीला ॥<br>पूर्विश्व का सीर हुसैन के देरे में पाला, मीर हुसैव का प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A11                  | *             |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ***           | *         |
| 161      | पुरवाराज का स्थान करना कर समने का वर्णन है<br>पुरवाराज कार सोर हुसैन के देशल कर समने का वर्णन है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | केलम पर का    | सर्थे ४०  |
| 6        | - अक्टरेस है सही है। इसिहान की सीनाई क्लावाद देना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mild all days an     | 2.04          | 84        |
|          | को प्रमा की सवारों का बद्दान प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 9.94          | 100       |
| 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | र काले सरवा   | री        |
|          | का का की देश देशकार प्रकारिक की कार दूरन का ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | radial; Bo.          | 4.5           |           |
| 1 1      | के सुष समार बीकर प्रतीराज का संवास करमा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 3 E                | भी कामले हैं  | rit       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | THE WINDS     | 2 2       |
|          | A METLE A SLATE C'SE SIGNE CIPELI & PANCELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्षत्रभा का इसम      | Minde and     | <br>1     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |           |
|          | The second secon | राक्ष का क्यम स्व    | हारा का भाष   |           |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |           |
|          | के कार्य की कीर गांधन्त्रराय साहित संस्थात का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वांच सहस्र संगा      | स शास सह ।    | Hatt n    |
|          | of destrict or all all the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |           |

| 4          |                                                                                                                                                               | •              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | ď                                                                                                                                                             | य रह           |
| 94         | बेलों सेनाकों का सरमधा देश्या कार निशान क्षेत्र उठना कर                                                                                                       |                |
| 96         | मुसेन बीर सासार थां की सेनाबी की कड़ाई द्वाना चंत की सासार वां की फील का अ                                                                                    | . 165 ·        |
| 00/        | खुराशान व्यां का सामे बहुबार सहारा ।                                                                                                                          |                |
| -05        | खुरामान खां की कीज का आगक सुनता । की कीक के बाब जिलमा बीट कैमास का बढ़                                                                                        | Res            |
| 084        | अपर चीर से जमान, दाहिनी चीर से क्रियास चीर स.मन से प्रसीराज का सहना ॥                                                                                         | ार करमा ४०५    |
| € €        | ्रम् का वर्णन ॥                                                                                                                                               | E E e e        |
| CARE       | पूछ्योराज की सेना का बढ़ना बीर मगडलीक का मारा जाना ॥                                                                                                          | pl pl          |
| WES.       | वहासकीन की चेना का सहकता बीस चुट्योराज की सेना का प्रीका करना ॥                                                                                               | . 845          |
|            | Treffert au auf all man mant ant ficultin mi fiel at all fill fiel attell fi                                                                                  | RAC            |
| 5k         | विरियुद्ध का धर्मन ॥                                                                                                                                          | 77             |
| 35         | एक राज के सामन्ती का ग्रहाबुळीन का गीडी करना ।                                                                                                                | 3.08           |
| - 77       | सुर्जातान का वकड़ा लाना, उसकी क्षेत्रा का भागता बीर पृथ्वीगत की विजय ।                                                                                        | . ogu          |
| · 35       | सुवादय से एक घड़ी परंच पन पर सहाई प्रारक्त हुई बीर बार घड़ी दिन रहे मुनतान                                                                                    | T              |
|            | ्याया, काम बज़ार मार बार सात हज़ार हायो चोडे मारे गए, हिन्ह लेरह है। हरे :                                                                                    | Name all other |
| 1          | ू प्रम लढ़ाड़ हुई, मुलतान का प्रापन हर स लाग्न स                                                                                                              | 1741 SHIPS     |
| 695        | बोदिन में ठूंड के एथ्वीराज सा मीर शुसेन की लाग निकनवाना ॥ 📞                                                                                                   | ) P            |
| CO         | पातुरिका जीमे जी दुर्मन के कुछ में गढ़ जाना ॥                                                                                                                 | 보고역            |
| de         | एक्टीराज का ग्रहाबुट्यान का मां दिन भादर के शाय रख कर, तीन केर सलाम कराव                                                                                      | 92             |
|            | हुसैन में बंट गुःकी की उसकी साम कर यह प्रश्न कराके कि बंध हिन्दुओं पर न द                                                                                     | स्वाद<br>-     |
| 7 40       | अधिक का गाज़ी को लेकर कुशन से गुलकी पहुंचना॥                                                                                                                  | ≨याः क्रीकृताः |
|            | प्रमुख का अवस् कुरान स नेताना पहुसता ॥                                                                                                                        | 13             |
| 40         | जम्मिक मानतार के कोते जागते लाउने पर अधार्च देना और खुशल शुक्रमा ॥                                                                                            | . #==          |
| - 66-4     | ' उपमंहारची दिव्यता ॥                                                                                                                                         | #50            |
| , -        | •(१०) भाषेटक चूक वर्णन।                                                                                                                                       |                |
| -          | ् (प्रष्ठ ४२४ से ४३८ तक)                                                                                                                                      |                |
| व शक       | वर्ष कीत गया. परम्तु प्राचीकुर्व्यान के प्रदय में पृथ्वीराध्य का वेर साकता रहा ।<br>महीना पांच दिन गतानी में रह कर फिर हुतैन का पृथ्वीरात्र के पास चाप चाना ॥ | e Mau          |
| ⇒ स्काः    | मद्दीना पांच दिन गतानी से ग्रह कर फिर हुसैन का पृथ्वीराज के पास चाप चाना ॥                                                                                    | A 254          |
| A 1 Al A   |                                                                                                                                                               | 24             |
| 0 4014     | [1] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4                                                                                                                    | 32             |
| , ५ प्राचर | ह का चरका, चुन्न ही पाकर बहार हो ने का भेन के ने ने हैं। तम प्रेमका कर                                                    | B#E            |
| ς 11       | ना बरदारें की भारता देना कि दिय कर एक्जीराक यर चढ़ाई करें।                                                                                                    | गा, साभा       |
| ड हाजी     | िकां काहि का तयारी करना ॥                                                                                                                                     | 29             |
| • शहर      | सुद्धीन का काका देना कि इस बास का मैड का कि किसनी हैना चाहान के साथ है।                                                                                       | 658            |
| f          |                                                                                                                                                               | वेचे हो बा     |
| e Was      | जार तथ से बार का में का महा हमारा ।                                                                                                                           | 21             |
| - 60 6     | सरतारें का मत होना कि बिना चेएक दिये वैतहाना की जीतना बहिन है ह                                                                                               | y 5            |
| E Acul     | राज का वेखटके प्रांतन्त से पावेट खेलना ।                                                                                                                      | 820            |
| 40 688     | रिराज की वायेट का वर्शन ॥                                                                                                                                     | C.,            |
| रप माठ     | प्रकार सेना चीर सरदारों के साथ प्रशासक्तीन का पहुंचन में किए कर पर्श्वना ॥                                                                                    | 4 WW6          |
|            |                                                                                                                                                               | - U            |
| की पास     | सरदारों की साथ लेकर कार्यट की एच्छीराच का निकलना ॥                                                                                                            | * 37           |
| AS MILO    | र बन्द का सहना का हम वताबद्दीन में वार्ष का व्यक्ति है किए स्वेतन करते                                                                                        | 930            |
|            | 415                                                                                                                                                           | 416            |
| dig Alia   | ह की चीर में बाजस्या प्रारम्भ श्रीना ॥                                                                                                                        | 21             |

|    |     | 4                                                        |                 |                                         | 9             | 1000    |
|----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------|
| *  | 92  | युद्धारमा, युद्ध वर्णन ॥                                 |                 |                                         |               | 440     |
| ď  | 4.9 | पांच सरडारों का पृथ्वीराज की रखा में कारी कीर ही जाना    | Dr. w           | w milian w                              |               | i Gora  |
|    |     | कार युद्ध करना ।                                         | 2114            |                                         |               | 1144    |
|    |     | पृथ्वीराज का क्यान सँभात क्षर प्रवन सरहारी की गिराना ॥   | ***             | ***                                     | 174           | 17      |
|    | 4.7 | पुळाराज का कवान समास क्षेत्र ध्यान सरकारा का साराना ॥    | F4.8            | ***                                     |               | 6.54    |
|    |     |                                                          | ***             | 4+1                                     | *** 5         | 3 7     |
|    |     | सुनतान की बन्ध सेना का कट कर बागे गिरना 🛦                | ***             | ***                                     | 111           | H       |
|    | 44  |                                                          |                 | 114                                     | 411           | ii.     |
| ٠, | 23  | भीध करके एव्योराज का तलवार से युद्ध करना, पृथ्वीराज की   | स्य से          | नाका चक्ट्या                            | दोष्रामः 🌂    | 5 832 J |
|    |     | सुलतान का बढ़का लड़ना दे। घड़ी युद्ध करना ॥              |                 |                                         | >             | NEB     |
|    |     |                                                          | 4.0-4           | 414                                     | ¥             | N. 3    |
| ۰  | 모박  | श्वारकर यहाबुक्तीन का गज़नी की बीद मिटकाना ॥             |                 | 841                                     | 3             | 10,     |
|    |     | ची हान को विजय घर चन्छ कवि का ती जी बार करना ॥           | ,               | ***                                     | 411           | 4.4     |
|    | 29  | उवर्शवारको दिव्यव ॥                                      | F F 4           | 440                                     | / ···         | 342     |
|    |     |                                                          |                 | , ·                                     | 3.1           | 9       |
|    |     | e e                                                      |                 | }                                       | -             |         |
|    |     | [११] चित्र रेषा स                                        |                 |                                         |               |         |
|    |     | _                                                        | rigo .          |                                         | 3             |         |
|    |     | ( प्रष्ठ ४३६ से ४४४                                      | लक )            | ,                                       |               |         |
|    |     |                                                          | 1440            | ,                                       |               |         |
|    | 9   | विश्वरेष। की उत्पति युक्षना ॥                            | 411             | 114                                     | a sign of     | 9 83 E  |
|    |     | श्रद्धानुद्धान को विक्रम का वर्णन ॥                      |                 | ***                                     |               | 1.6     |
|    | 3   | शक्त कुल्लान का करव व्यां पर चढ़ाई करने की इसका कर सरह   | रादेरं से       | <b>पृक्षमा ॥</b>                        | ***           | - 41    |
|    | H.  | मास को नवसा नहीं है इसलिये उस पर चढ़ाई होती धाहिए        | वेयस च          | क्ता वेगा 🗁                             |               | 4 WHO " |
|    | Ч   | चढार्दकी सैना कंग्सें ख्या॥                              |                 |                                         | ***           | 1 /2    |
|    | Œ.  | मेनाकी धूमका वर्णन ॥                                     |                 | ***                                     | ***           | ມ       |
|    | φ   | याद का नियुर्गत को की चरत्रकों के पास मैजना कि बिनारे    | वा की टे        | डेचर पेश पर वि                          | रिता का       | ,       |
|    |     | स्रमा करवं ।                                             |                 | 141                                     | . 9           | nitte   |
|    | ς.  | भरत को का सादर भारता मानना चार चित्ररेता की देना क्ये    | कार कर          | स्तर में                                | 112           | 884     |
|    | 3   | विसुरति को का करक का बे। काबसी वे अहना कि तुनने भी       | <b>ப</b> ட்சு வ | ार्ग माने श्रीप                         | चिंत अर्था ने | v 1"    |
|    |     | न भान कर मनका जुल कर्म की धारण किया है। ठांक किया        |                 |                                         | . 42 am m     | RRS     |
|    |     | च्याबुद्धीन का सेना समेत समकर क्लना॥                     |                 |                                         |               | J       |
|    | 40  | चलते समय ग्राप्त का चिन चिनरेवा में मस गर्यंड की भांति क |                 |                                         | 440           | 22      |
|    | 44  | A                                                        | an Dan          | WI II                                   | ***           | э       |
|    |     |                                                          |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4             | 0.00    |
|    | 48  | भाष्ट्र की सेना को वजनता देखकर भरत का भवना बन अंग है     | HALL AND        | स्या ॥                                  | ***           | 21      |
|    | ЯP  | करक को का चाचा मानकर विवरिका की भेंद्र में देना 🏨 🔻      |                 |                                         | ***           | MAR     |
|    |     | चित्ररेषा वेष्या के स्व का वर्णन ॥                       | C S II          | P 4 w                                   |               | 31      |
|    |     | विका युद्ध धित्ररेण के। देखकर गेर्ट का लाट माना ॥        | 1               | ***                                     | ***           | 71      |
|    |     | विभरेषां के साथ प्राप्त के कादर भीर मैंस का वर्धन ॥      |                 | ***                                     | 4+4           |         |
|    |     | चित्रदेशाक्षे सुनतान की बग्राकाने का वर्गन ॥             | 4               | P 1 1                                   | H 4 P         | FEE     |
|    | 39  | चित्रदेवा क्षो अच्या सुनकार अधित का कानन्तित होना॥       |                 |                                         | ***           | 32      |
|    |     |                                                          |                 |                                         |               | -       |
|    |     | in the second                                            |                 |                                         |               |         |
|    |     | - 47                                                     |                 |                                         |               |         |
|    |     |                                                          | VO.             |                                         |               |         |



वीरशिरोमिक महाराज पृथ्वीराज ।

Indian Press, Allahabad.

### पृथ्वीराजरामी।

#### श्रथ ग्रादि पर्छ लिख्यते।

(पहिला समय)

जादिदेव, गुरू, वाणी, क्षक्तीय, सुरनाय ग्रीर सर्वेघ का

भंगलाच्या ॥

साटक-जें। आदी देव प्रमस्य नम्य गुर्यं, वानीय वंदे पर्यं। सिष्टं भारन भारवं वसुमती, खण्हीस चर्नास्रयं। तं गुं तिष्टति देश दुष्ट दश्नं, सुनीय सिद्धिश्रयं। शिर्थजोगम जीव चंद्र नमयं, सर्वेस वर्दामयं। संद ॥ १ ॥ इपका ॥ १ ॥

१ यह मंगलाशाय जिस हेद में चंद कवि ने कहा है उसका नाम उसने संदर्भ प्रयोग किया है थीर इस नाम से यह छंद चाल कर लो हंद यंच प्रायः उपलब्ध हैं उनमें नहीं मिनता । यदापि उसकी परीक्षा करने से यह निःसंदेह शार्द्धलिकोहित नामक छंद मानूम होता है परंतु क्षेत्र तक उसका लख्य चयवा नामान्तर होने का कोई प्रमाय नहीं दिसलाया जाय तब तब स्था पुरातस्थवीता विद्वान संतुष्ट वहीं है। सकते । धतश्य बहुत कोल करने से गुजराती माना के कार्कने में इस नाम के छंद मिले बीर The Revd. Jaseph Ván. S. Taylor साहब चयने गुजराती भाषा के व्याक्षरय के पद्मावंध चयवा छंदिन्यास नामक प्रमास के एक २२२ में उसकी साटक नाम से कुल इन बहुर के दी तुल का छंद होना निकात में कि जिसके कर्यक तुल में १२+०-१८ धाररे होते हैं । इसके सिवाय प्रायतमाना के किसी संदर्भ से चमुकादिन होतार सं १००६ में की एक इस्तीय पियल नामक छंद बंध बना है उसमें केन्नर १२ छंदों के तक्षण कहे हैं । उसमें भी साटक का यह लक्षण निवार है—

• साटक ढंद शबक । कर्मे द्वादय चंक चाद संग्रा, माचा सिवा सागरे। दुक्की बी करिके कलाष्ट्र दस की, चर्की विरामाधिक ॥ १ ॥ चंति गुर्व निहार धार सब के, चौरी कळू मेद ना। लीसों मल उनीस चंक चरने, सेसे मर्के साहक ॥ हम बस साटज इंद की पिनल इंद पूत्रम् नामक यंघ में कहे शाकूंलिकी दित इंद का नामानार होना मानते हैं बीर उसका लड़ण बहुत प्राचीन बामर बीर भरत इस इंद वंधीं में बावश्य होना बनुमान करते हैं वर्धीकि चंद कवि ने भी बावने इसी यंघ के बादि पर्व के दूपक ३०: में की जुड़ कहा है उससे स्पन्न मालूम होता है कि उसने बावने इस महाकाव्य की रचन में विगल बामर बीर भरत के इंद वंधीं का बावय शिया है ॥

दस क्षेत्र को सबाय का पता सना कर बाब हम रस क्ष्यक को पाठ की शोधते हैं। अंश्र की पाइली पंक्ति का पाठ A.S. B की कापी पुरं पुस्तक की Freciculus I किस की Mr. John Beames साहक ने थीध कर क्ष्याया है उस में "आदि प्रमम्य नम्य सुर्य वानीय वंदे पूर्य हैसा पाठ है बीर की Mr. F. S Growse, C. S. M. A. ने रासों के बारंग को कंदों का बनुवाद करने में पाठ लिका है वह भी वेसा ही है। निक्षान साठक के जल्या के बनुवार रस सुक्त में १२+७००१९ वहर होने वाहिए परंतु इस में १०+०००१० वहर हों। बाब यह बन्यावश्यक है कि घटलें हुए देश बारों का पता लगाया जाय। यह कल्यना करनी कि चंद कि बच्चा उसके नाम से लिये यह बाली यंच बनानेवाला कंद बच्चों में भने प्रकार व्यस्पत्त ने होने के कारक मूल में ही भूल नया है संबर्शित्या बयोग्य बीर बाश्यवेदायक बात है। बच्चोंकि वर्तमान एव्यीरावरासी का बिनहा हुवा बनक भी बपने कहीं का एक बहा क्ष्यत्व कि होना स्वयम् स्वय्ट प्रकाश करता है बारपत उसका हेसी भूनों का करना निर्मत प्रजावाले विद्वानों के ध्यान में सर्वया बसंभव है।

इस प्रथम तुक में की है। बहुर घटने हैं वे पंक्ति भर में किस स्यान में लेखक अथवा शिधक कीं मूल से तीप है। गए हैं इस बात की छोध लेने के लिये यह एक बड़ी सरल युक्ति है कि इम, इस मुझ के वार्य की ध्यान में लेकर उसके वाक्यखंडों की एचक् एचक् कर दें कि जिस से भवूको बाक्येखवड अपने काप हम की। घटते हुए कहर बतला देखे हैसे कि वानीय वंदे पर्य शिर नम्य गुरुषं चीर आदि प्रनम्य रेसा करने से इम की मानूम ही गया कि चादि प्रनम्य वास्य संद चपुर्य है सार उसमें ब्दार संजाबातक शब्द घटना है। अब विधारमा चाहिए कि वह संजा बाचक सक्द आहि यक्द के पहिले घटना है चयवा पीछे। से। हम आदि शब्द के पहिले उस का देश्या मार्ने तो 'सादिः पदान्ते बाण सूचकः'' से देश बाम देशकर दमारी करवना भन्यूणा है। जासी है सतश्व मानना चाहिए कि आदि चन्द्र के पीड़े कोर संसाधावक शब्द है क्यांकि ऐसा मानने में आदि शब्द उस शब्द के साथ मिलकर हम की कर्माधारव समास का दोना स्पष्ट विदिल कईना है। जब कि यह निश्चय हो गया कि आरोदि शब्द के बीके सर्वात् आहि मार प्रमान्य के बीच में कोई संज्ञावासक शब्द गया है तब हम की फिर मुख्य विचार में निमान दिना चाहिए कि इह संजावायक शब्द कीन सा है कि किसकी चंद कवि से पयाग किया था। इस निःसंदेह कल्पना करते हैं कि यहां देश शब्द था बर्थात् आदी देव हैता पाठ संह ने ववाग किया या क्यांकि प्रथम ते। "आदिः कारणं स च देवरचेति कर्मधारयः" तथा जग-दुपादानादि गुजवान नारायणः" दूमरे आदिदेव शब्द हमारी संस्कृतभाषा के मानाविक बचों के मंगलावरकों तथा रेखर की स्तृति तथा रेखर के भ्यान के वाक्यों में ब्रहुधा प्रयोग किया गया है कि हम स्टाइरब के लिये क्षेत्रल दोडी प्रमाण यहां दिखाते हैं जैसे-''पर ब्रीम्ह एर भाम। पित्रतं परमं भवान् ॥ पुरुषं शास्वतं दिव्यमादिदेवमजं विशुं"तथा "त्वमादिदेवः पुरुषः पुरायास्त्रवसस्य विश्वस्य परं निधानं"।। तीसरे वंद कवि ने स्वयम् अपने इस महाकात्र में रह आदि देव यथ्य का प्रयोग धनेक स्थानों में किया है जैसा कि:- "प्रनम्य प्रथम समआदि

देव क्रीकार वेक्ट जिन करि करों वं गा वीचे रस मुक में प्रचम मन्या होने के कारक लीने। बहुर ही वं होने चाहिए चत्रक कि ने आदि देव ऐसा पाठ कहा है आदि कब्द संस्कृत में रकाराम्त है यां तु उस कि कि ने यहां मन्या होने के कारक के सितिरक्त गानविद्धा संबंधी देख दूर करने के चिम प्राय के भी रकाराम्त किया है क्योंकि चंद गानविद्धा में भी निष्ठु था चौर साटक के नाने में तुक की पहिली वैश्वी माचा पर ताल चाता है। यदाप इमारी कल्पना तो यह है परंतु कब हमने रख वंच का खुड भाग कीटा राज्य के विद्वान कविराय की चंदी हानकी से पढ़ा था तब वन्हों ने यह बतलाया था कि आदि के पहिले की हम्म अध्य का प्रयोग कवि चंद ने किया था शिर विद्वान वर्ष आदि की कार्य के कार्य था। बदापि यह प्रयोग भी कुठ वेठ जाता है चौर ठीक सा मालूम होता है चौर जितनी पुस्तकों रासी की हमारे देखने में चार है उनमें प्राय: ऐसा ही पाठ किलता है परंतु इस सक्की चपेखा चपनी कल्पना की चिक कल्पना की प्रस्त तो होते ते। हमारी रख कल्पना की प्रसक्त वर्ष का मान तेते। यदि के के चौर है कि यदि वे चंद विद्यान होते ते। हमारी रख कल्पना की प्रसक्त वर्ष का मान तेते। यदि के के चौर की इस चार वर्ष का प्रमुक्त में हमारे हमारे हमाने स्वाय कहा होते तथा कार का तेते। विद्यान की प्रसक्त वर्ष का प्रसक्त की प्रसक्त का प्

पश्च दूसरी वंक्ति का पाठ ''सिष्ट्रं धार्म धार्यं वसुसती का उद्योग चर्माश्रयं'' है। इस १२।-८-२० बादर हैं कि यहां चर्माश्रयं शब्द का हमने चर्माश्रयं किया है क्यें कि कोर्द इंड गान से बाली नहीं है कीर साइक की ध्यान के सनुसार उध्यारक में यहां रकार स्वर रहित हो काता है बीर वैदा उच्चारक कीर गान में इप ही बीमा बाद्य में लिखने में भी कोर्द होन नहीं है। की काय गान के नियमों से चपरित्त हैं उनके कात्य में वेते स्वता में चनेक' दोष रह जाते हैं क्येंगित गाम खंद के लिये एक कसीटी है बीर वेते ही मैकिंग की कात्र का बधिकार खंगह Poetical Licence के लिये एक कसीटी है वीर वेते ही मैकिंग की कात्र कर विना चीर की है की देश मानते हैं परंतु वह एक धाम है क्येंगित प्राथर का कोड़ा कर देना चीर की है की सस्वर कर देना व्याकरवादि भिन्न प्रार्थों में दोष समझना चाहित दरंतु इंड रवनर वीर गान में ते। यह दोष नहीं कहाता है देवी खंड के इस कबते। के भीतरी श्वाकरों से भी इस यही चन्मान कर सकते हैं-

लडु गुर मंडित चंडियाडि : पिगल प्राप्तर भारत्थ ॥ १० ॥ ९ परन नीम चर्चित सुरंग । चाटलडु मुख विधि मंडिय ॥

युर विकास जारी सु मुखा। डॉक रस गीरव नि हॉडिय ॥ ४० ॥ १ ० तीसरी पंकि के पाठ तम सुन तिसुति ईस नुषु दहनं। सुरनाथ सिडिअयाँ में १४ निय-२२ वसर हैं। इनमें कार कही हुई युक्तियों के सिशाय चोड़ा सा बीर ध्यान देने में जात है। सकता है कि संबक्तों ने तम शुन बीर सुरनाथ पाठ नहीं प्रचेश किये वे किन्तु जैसे इम ने बनुमान कर शुद्ध किये हैं तो सु चीर सुन्तिथ क्येंगि प्रचेश इस साठक हंद में मगस होने के कारक ते बीर शुं ही होने वाहियं बीर दूसरे संद के वेसे प्रचेश इस काव्य में बहुत से स्वतें। पर देख वहेंगे। यह भी हमारे देखने में आवेगा कि त्वम् बीर अहम् के स्वान में तो बीर हैं जैसे प्रचेश चंद ने किए हैं। इसमें इस की कुछ भी चाहवर्ष नहीं काता साहित क्येंगिक चंद के इस भीचे किसे बाव्य से इस वक्षी तरह समभ सकते हैं कि उस ने सपने इस महाकात्य की भावा में बड़ भावा बीर युरान की भावा का चाव्य किया है-

क्लोक । उस्ति धर्म विचालस्य । राजनीति नर्व रखं । बष्ट भाषा प्रार्थ थ । कुरानं कविलं समा ॥ १ ॥

चब हेर देखी पंक्तिका गाठ ''थिर चर जंगम जीव चंद्र मध्यं सर्वे स वरदा मधं') में १४+८-२२ बक्षर हैं। इसके स्थान में जर यह पाठ ''थिचेर्जिंगम जीव चंद नमयं सर्वेस चदीमयं" शुद्ध किया गया है उसके लिये अपर कड़ी हुई वुक्तियों से ही हमारा शिधन करना ठीक मालुम हो सकता है। इसमें इतना चार भी चावस्थक है कि सोसाईटी की मुद्रित की हुई पुरसक में का चंदनसर्य पदच्छेद किया है वह चयुक्त है बीर मिस्टर हेक याजन सासब ने जि र्चंद बीर नमर्य पदकोद किए हैं वे ठीक हैं बीर हम भी मिस्टर याजन के पदकोद से सम्मत हैं।

की पाठ इसने जिस रीति से इस क्षक में शुद्ध किए हैं वे खबवा वैसे ही भी पाठ जी कहीं कार्य इस बंध भर में चार्विंगे ती। इस उन पर सबीच टिप्पण नहीं करेंगे किन्तु शहां का मल पाठ हमारे यहां पर बर्जन किए शोधन के वकार के अनुसार शुद्ध रहेगा। पाठक महाज्ञव दन ही नियमों से उन पाठों की सिद्ध कर समक्ष में चर्चात जिस नियम की एक स्थान पर टियाप में धैर्योन कर देंगे वह ग्रन्थच नहीं सहा जायेगा । फिन्तु नहीं की दें नशीन प्रयोग चायेगा वहां

रसंका वर्णन कर दिखावेंगे ॥

जैसे चंद्र के प्रयोग किए हुए छंदों के नाम चौर उनके सक्तवीं के शोध करने में पुरा-सर्विलाकों की परिश्रम पहला है वैसे ही उसके इस महाकाव्य के वर्ष लगाने में भी बानेक प्रक्रार की चहरू वें उपस्थित होती हैं। यदापि हमारा मुख्य काम दस यंच के मुद्रित करने में केवल इसनों ही है कि उसके मुलपाठ के। सार्चक शिध दें परंतु यह महाकाव्य वर्तमान समय में ऐसी बिगड़ी हुई दशा में उपस्थित है कि की उस पर इसना परिश्रम न किया जाय कि जितना इस यह करते हैं तो इमारा किया हुवा शोधन पुरावस्ववेत्ता विद्वानों की भली भांति संतुष्ट महीं कर सकता। चतरव हम संद के काव्य की क्ये संबन्धी कदिनता की दिखलाने के लिये के उस इस मंगलाचरण के क्पने का अर्थ उदाहरण के लिये करते हैं कि जिससे हमारे पाठकों की मालुम है। कि मुलपाठ की शुद्ध होना अर्थ पर दृष्टि दिए बिना बसंभव है। महाकवि खंद बादने इस महाकाव्य के बारेश में देस मंगलाहरण के रूपक में बादिदेव, गुरू, वाशी, लक्सीय: सरनाच चीर सर्वेग की नमस्कार भरता है वह कहता है कि "बादिदेव की नमन कर की चीर गृह की नेमस्कार करके ; वार्को क्षे पदें। केर वंदन ; स्वर्ग, पाताल, ( शेरर ) एच्वी के सप्टा सत्त्वीश के चर्रेंगी का बायय, दुव्हों के दूबन करने की तम गुक (किस) ईश में रहता है [उस] सुरनाय की पादुका का सेवन [ कीर ] चिर, चर, संगम, [ चीर ] बीव के बरदायमय सर्वेश की [ मैं ] चंद नमन करताहूं"

दमारे किए इस वर्ष के विवार से विद्वानों के मालून हो सकेगा कि यदापि इस के क्रानेक प्रकार के क्ये है। सकते हैं परंतु यह वर्ष चंद के व्याकरण शास्त्र संबन्धी की नियम उसके इस यंग्र से मालूम होते हैं उनके यनुसार सरल थीर कवि की उक्ति के चनुसूत है। इसमें किलनेक कब्द ऐसे ऐसे भी हैं कि जी क्षर्य करने वाले की जमका चीर भड़का देते हैं परंतु हम इस इसक के सब कटों के विषय में प्रचार जिसके विषय में जिसना जहना चावस्थक है अह कहते हैं-आदिदेव [सं-पु-वादिवेव:। वादैः दीव्यति स्वयं राजते ] नारप्राण । इस एक्ट के विशय में इस ने जपर कहा है चतरव यहां विशेष महीं सहते किन्तु उसके प्रवेश के हो प्रभाष चीर भी यहां देते हैं-पहणात्मा मया याव बादिदेव स्थाहुत: ॥ यह सूर व वाबुदेवी छुद्वामुरादि

बेवः पुरंहरः । वि- सञ्चनाम ।

प्रमञ्च ( वं्त्रकम्य )िनमन करके करवा प्रवास बंद के ॥

भस्य (सं· च· नमः कथका नम्-नमना) नमस्कार करके। इस शब्द के भी अय पर साठक की ध्वनि

के बनुसार ताल है बर्धात् यदां भी स्वर उदास है ।

शुरुषं गुरू की। यह यंद की हिन्दी के पहिला गुरू शब्द की दिलीया का निश्व प्रयोग है। चंद के देखे निज मयोगों की देख कर इस की बारवर्ष के बच न ही साना वर्षहर किन्तु रस बात की कोंस करनी वाहिए कि चंद की हिन्दी के व्याकरण संबन्धी नियम क्या ग्रीर केसे हैं। बीर रेंग्ने यनस्वार सहित एड्टों की देश कर यह यनमान भी नहीं करना चारिए कि रासी का श्रंचकती ऐसा निर्देश्व था कि उसकी चन्।वार कीर विसर्ग तक का जान नहीं था । ये हमारे चन्चेषय ध्यान में लाने येश्य हैं कि प्रथमतः चंद की हिन्दी तीन मकार की है वट-आवा-बीर-कुरान की-भाषा की-येरनिवाली १ वट-भाषा-बीर-कुरान की-भाषा के सम २ बीर देखी असिहु । दूसरे सांप्रश विनदी में तेर नवुंशिकालिन नहीं है परंतु चंड की विन्दी में लीने। लिंग हैं। तीसरे जिल्लानी संज्ञा चनुस्वार सहित उसमें प्रयोग हुई हैं वे पुल्लिन चचवा नयुंसक्लिंग ही हैं। बेसी यहां शस्य गुरुर्य वाक्य संह में कवि के बर्ध की ध्यान में लाने से गुरुवं शब्द पुर्तिंग में प्रदेश किया गया मलूम होता है बीर पांश्वर्वे क्षक की इस तुल गुरं सुठव कठवी लाहू खंद कठवी जिन दिसेंगें हे कि सा संग हरुवी ॥ में गरं शब्द बंद ने पहनी हिन्दी के नप्सकतित की प्रथमार्में प्याग किया है। बीर जहां क्रियर क्रव्हें। में बनुस्वार हैं जैसे दसी प्रशंख में प्रवेश की गई सुक में दशियं शब्द है वह संस्कृत दशित में है। बहुत से शब्दें। वर लेखकों ने वयने कवात्यव होनेके कारण जी बन्द्रशर तथा दिये हैं उनका सुरव विकार करने से विद्वान स्पष्ट जान राजसे हैं कि थहां कवि ने बनुस्वार का प्रयोग नहीं किया या किन्तु लेखकों ने सपनी चंत्रानशा से लगा दिए हैं बीर कहीं वहीं उन्हों ने कवि के प्रयोग किये हुए चनुस्वारों की उड़ा दिया है जैसे पांसर्वे करक से भुजंगप्रयात कंद की पहिली तुक में चंद ने ऐसा प्रयोग किया चा कि प्रथम मुजंगी सुधारी गर्न जिनें नाम एकं अनेकं कहुन ॥ उस के स्वान में शंचवाटिक सेसारंटी की छापी दुर पुस्सक्तरके यन ३ में देखी कि जिस लिखित पुस्तक से वह कापी गई है उसके लेखक ने अथम अजंगी सुधारी ग्रहमं जिने नाम एकं अनेकं कहनं कृपाठ कर दिया है। इसके बार्सारक खंद के बनुस्वार सहिल ग्रव्हों के प्रयोग करने के बीर भी बनेश कारण हैं परंतु वह जब जुधने संकलित किये हुए चंद के व्याकरण संबन्धी नियम हम कुछ समय में प्रकान करेंने तक स्पष्ट रीति से इमारे पाठकों की समारे बड़े परिकास से सिंहु किये पुर कल्वेदस मानुम हो सांग्यों ।

वानीय (धं स्त्री वाणि:-बरस्वत्याम्) सरस्वती के । यह चंद की दिन्दी में वस्त्री के एक दवन का क्ष्य है थीर तैसे संस्कृत में बी: शक्य के क्ष्य में वस्त्री का विवः होता है वसी तरह

चंद्र ने चपनी चिन्ही में बानीय किया है ।

वंदे-वंदन करता हूं । चेत रखना वाहिए कि हम कपर गुरुष गव्ह की आवा में चंद की हिन्दी भीन प्रकार की होना बसला बाए हैं उसमें से यहां यह खंदे श्रेक्टल-सब के कप का प्रयोग चंद ने किया है ॥

पूर्व (सं पय निती) बरकों के त वह बंद को दिली के पुल्लिन की दिलीया का रूप है। किर केर किर कि कि एम जब्द की पैर का बाधक देशा विश्वकृत्व नहीं बताते पैर उसका वर्ष महां "दूध कैशी होत पक्षा कर बैसी निर्मन सरहाती के बंदम करता हूं", बरते हैं वे भूतने हैं। पुरा कर पैर का बादक श्लोत हिन्दी में भी राजि दिन बेशकाल में बाता है कैसे प्रकारी,

पैलगी, पाकागन, पाय केर प्रमृद्ध, स्वादि । बीर बंस्क्रत में भी पथ-गती है । निस्टर याजन साइव में की इस शब्द की पैर का दावक अपने चनेती जमुबाद में माना है वह

बहुत ठीक है बीर इस उनसे इस में सम्मत हैं ॥

सिर्षु (सं० वि० स्ट: = निर्मिते । रचिते ) स्प्रनेवाला । यह चंद की हिन्दी में सं० स्ट: स्व नेवाले का नपुंसकलिंग की प्रथमा का एकवचन है। इस की शिष्ट वायवा नेष्ठ वादि सखीं ं का जपसंग प्रानना चमुक्त है किन्तु वह चंद की हिन्दी में सं० वि० स्ट: का सिस्ट हना है क्सी भरद सं भूछ, अछ, भूछ, बृष्ट, के सब्धंत हुप हिन्दी में भिष्ट, बिष्ट, बिष्ट, होते हैं ॥ भारता [संव पुर धारता-स्थलीके] स्थानेताक । घारघी [संव दिव भारत्य-भारके । मान देखे ॥ धार्यः बुतुन्नाम्मीवाम् । भट्टिः ] पातासलेखः ॥ वसुमती [ सं॰ स्त्री॰ भूतोखः । स्पष्टम् ] भूतोकः यहां थे। हा सूच्य विद्यार कर हमारे किये पर्य की सत्यक्षा जांचने का जाम है क्यांकि सिर्ध धारण घारणं वसुमती लच्छीस चनाअयं का वर्ष क्रेंब कवि वलेक प्रकार का करते हैं परंतु इस उन की चंद की सभियाय के चनुकूत नहीं समझते । इस शब्दों के हुं पृथक् पृथक् वर्ष ता हम ने संस्कृत कोशों से लेकर क्यान कर की दिये हैं। इस के सिवाय •साच्छीस ग्रस्ट के विष्णु का कृतक है वह इस की यह पर्य करने की स्वयः सत्या। कराता है कि धारण-स्वर्गताकः। धारयं न्यातात्तिकः । बीर वसुमती-भूतोक का सिष्टं नसुजने बाला [बा] लक्कीय-विका [उस के] वनीवयं-वरवीं का सेवन [करता हूं। वही वहुत ठीक वर्ष है क्योंकि यहां तत्पुरुष समास है बीर कस्मीश का वर्ष विष्णु शास्त्रों में नीचे सिक्ने प्रमाय के स्थल है उस से भी हमारा किया हुना क्ष्में बस्की तरह पुछ हैं:हा है-

यस्मात् विश्वमिदं सर्वे तस्य शतका महात्मनः । तस्मात् देवाचाते विष्यु विश्वधाताः प्रवेशनात् । क्यालीचि विष्युर्भवणानि विष्युर्वमानि विष्युर्गिरया दिशस्य । नदाः समुद्रास्त्र स यद संदी ग्रदस्ति ग्रहास्ति च विश्ववेगिति ॥ चनादि निधनं विष्युं । सर्वलोक सहेखरं । लेकाध्यकं स्तुवं मित्रां । सर्व दुःखाति गो भवेत् ॥ ६ ॥ लेकनार्व मृष्ट्युतं । सर्वभूतमवाद्ववं ॥ ९० ॥ लोकाध्यकः सुरध्यको । धर्माध्यकः कृतः कृतः ॥ १० ॥ कक्मीवान् समिति जयः ॥ ४६ ॥ श्रीमाह्रोकः चयात्रयः ॥ ८२ ॥

चिलाकारमा चिलोकेश:। केशव: केशिष्टा हरि:॥ व्ह ॥

ले।कखामी क्लिक धृत् । 🗢 । लेकाधिष्ठानमङ्गुतः । ११२ । चीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा । भुंते विषय भुगव्यमः ॥ १४४ ॥ वासनाद्वासुदेवस्य । वासितं भुवन वयं ॥ ९५३ ॥

चर्षा अर्थ ( वं व वस्त + चानमं = ) वरवें। का सेवन ॥ यह चनुस्वारु महित छन्द भी चंद की हिन्दी

का संस्कृत-सम न्युंसकतिंग है ॥

ली ८ मुं [ सं व न व तमः चीर पुर्व गुकः ] तम । मुखा चंद की विक्यी के नपुरक्षिण ॥ वाह्नस-आवा सम का प्रयोग ।

तिष्ठति (संर्थ तिष्ठति) रक्षमा है। चंद की दिन्दी के संस्कृत-सम्भेद का दब है 🛭 हेस्र(सं० प्रा देश: - महावेश) सदाशिव ॥

हुमु (सं० न० हुन्टं - प्रथमे। बंचके) हुन्छ । सुन्छ दहनं - दुन्छों के दहन करने के किये प्रथम। वर्द्धां के दहनार्थे ॥

दहनं ( सं० पु॰ बहन: - बाहे । मस्मी करणे । ) बहन के लिये चंद की दिन्दी का नपुं॰ है ॥ सुनीय (सं० पु॰ सुर+नाच - बढ़े ) मश्रादेव की ब

विरक्ति ( सं० स्त्री० - बिद्धिः - पादकायास् ) पादका का व

अर्घ । सं॰ पु॰ थयः – थयमे । याये ॥ विज् – सेवायाम् ) सेवन ॥ सिद्धि वयं – पादुका का सेवन ॥ थिर् (सं0 पु0 स्विर: - स्विर पदार्थतः) स्विर वस्तु जैसे: - वर्वेस दीर एक्की काहि ।

पर ( सं० ए० वरः - वर्ते ) पर वस्तु प्रथमा पदार्थ वैसे वस्तु सार जनादि ॥

जांगम (संव विव जंगमः - वश्यसी) कीट पतंगादि ।

ज़ीब (सं॰ पु॰ बीद: – प्राकिनि) मनुष्यादि॥ ध्यान में लेने की कास है कि वंदितों ने प्रव पद की की स्थावर बीर जंगम नामक दे। भेदें। में ही विशेष करके विभक्त किया है। परन्तु चंद ने सब बदायों के बार भेद माने हैं। प्रथम स्थिर, जी सर्वेड स्थिर रचते हैं, जेंग्रे पर्वतादि; हमरे बर, की सदीव स्थिर नहीं रहते, कैसे स्थानादि, शीमरे जंगम की कीव दूध नहीं पीते, जैसे कीट पतंपादि, पीर चैरचे जीव, केर दूध पीते हैं, जैसे प्रमुखादि । हम ने किसी किसी कवि केर पन चारों शब्दें। के प्रयोग करने के कारण चंद कवि की दीव देते हुए सुना है परन्तु वह कनकी भूल है, क्यांकि उन्हों ने कवि के मुक्त बाध्य की भाग देकर नहीं समका है ह

चंद्र अरदर्र - इस महाकाव्य का संध-क्षती कि के। हिन्दुकों के चंदिम बासकार एव्योराज जी चै। इन्त का लेंगे। दिया मित्र चौर उनके दरवार का कविरास द्या । वह भट्ट जाति स्रो " पात कर राव करके कहताती है उसके जगात नामक गांव का चा<sup>्</sup>वार उसके पर्वा पंजाब देश के लाहीर नगर के रहने वाले घे भीर उनकी यलमानी पालमेर के वीक्षानों की घी। उसकी जैसी शुरवीरमा इस महाकाव्य से विदिल हे/ती है उसका मुख्य आरख यही है कि वह पंजाब देश की चढ़ाविध प्रसिद्ध बीर भूमि के तक्वों से उत्थव हुआ वा बीर राजपुताने के हृदयक्षी क्रजमेर नगर में बड़ा हुका चा। वह वट-आवा, दशकरक, काव्य, साहित्य हंदे मास्त्र, स्वातिम, वैद्यान, मंचगरस, पुरास, शाहक, दीर मान साहिक विद्याची में सम्बा व्याप्यक्ष पंडित या । असके पिता का नाम वेक बीर विका-तुर का नोमं तुरुवसाद या । उस की दे। स्थिमें के नाम कमना समेश मेबा सीर गैरी सबीत राजारा सीर एक सहकी का नाम राजवार पीर दस लड़कों के नाम सूर १ सुन्दर २ शुक्रान ६ जरू ४ जरू ४ बिक्रमद्र 🛮 क्षेत्ररि ६ वीरशंद ६ प्रवधुत अर्थास् योगराज ८ दीर गुनराञ्च १० चे । इस बहाजाव्य के विश्वों की वैसे ही उसने समय समय पर क्या कर कंड कर रकता या परन्तु उनकी वंशाकार में उस ने ६०॥ दिन में रचा चा चीर श्वंत के उसने रास्नो की प्रकास चवने तक्षके अन्द्र और दी थी। इस राहोर के चितरिक्त उस के रचे चीर भी कर्र इस बंध सनने में पाल है परला उस में सब से बड़ा यंच यही है बीर पत्न सब बंब पत्न विज्ञाहरू नहीं मिलते हैं । उसका सविस्तर जीवनचरित कैर वंशावसी खड़ां तक हमारे जानने में क्याताबि से चार् है वह इम इस एंच के समाप्त होने पर काव कर प्रसिद्ध करेंगें है।

#### थम्मे-स्तृति ॥

बश्चा । प्रथम सुमंग्च ग्रस अगविव । सृति सत्य जन सिचिव । सुने रूप घर प्रमा उन्हीं ॥

चिष्ठ साम रामाय चिपुर । बरम पत्त मुख पत्त सुम्यी । कुसम रंग भारक सुफल । उकति कार्यव कामीर ॥ रस दरसन पारस रामिय । कास कासन कवि कीर ॥

章 日 夕日 年 日 日 日

नमर्थं - नमस्कार चचवा नमन करता है चथवा करता हूं॥ सर्वेस - (पं॰ सर्वेश: - शह्मा) प्रद्या॥ चर्चमग्रं - शरद - स्वद्यः॥

र एक खपक के कंद का बधुया नाम चंद किय ने तो यथने समय का मिन्न हो लिखा है परम्मु वह सांप्रत जाल में पुरानस्विशी होर किया कोर कीर भी पूरा परिश्रम देनेकाला एक कंद है। इसने इस कंद के इतथा के लिये याने संवेजी मरतकंद के कियों के सितरिक राजपूताने के कियों से भी पूका थीर सब ने बाद कल के उपलब्ध कंद-संयों में भी उसे दूंदा परम्मु की श्रांत पर्वापत रहित थीर सल्तन हैं उन्हों ने तो स्पष्ट कह दिया कि इस नाम का कोई कंद इमारि जानने में नहीं, काया है कि मुन चंदकत इसी महाकाव्य में इस कंद का नाम देखने में बाता है। यरमु की किय केसे हैं कि बपनी हठ - उक्ति के बागे थीर कुछ ध्यान में ही नहीं लाते वनमें से किसी ने बार्या का एक भेद बीए किसी ने कहा कि इसमें लेखक बीर शिधक किस के दीय से काव्य कंद में बचवा उगाहर में दोला मिल गया है परम्मु किसी का भी कहना पुरानस्वविशाओं की सेताब देने बहुता नहीं हो सकता है। इस छंद के विषय में हमारा कहना यह है कि की बाज बामर कीर भरतकृत कंद-चंच उपलब्ध होते कि किन का बाजम चंद ने लिया है तो उस की बीध में कुछ कठिनता नहीं पहली-इसा इस छंद की इपदीए पंगल में वर्षन किये दुए रिक्न का नाम कहा कि इस्ती है। वेकी इपदीप पंगल में रिक्न की मान कर होना नि:संदेश मान कर उस का बीधन करते हैं। वेकी इपदीप पंगल में रिक्न की में ही रिक्न का वर्ष होना नि:संदेश मान कर उस का बीधन करते हैं। वेकी इपदीप पंगल में रिक्न की में ही रिक्न का वर्ष होना नि:संदेश मान कर उस का बीधन करते हैं। वेकी इपदीप पंगल में रिक्न की में ही रिक्न का वर्ष होना नि:संदेश मान कर उस का बीधन करते हैं। वेकी इपदीप पंगल में रिक्न करते हैं।

#### रिटुक नाम इंद लक्या।

कीचे कला प्रथम तिथ मान, दश एके। दूसदे तीचे गिन दश पांचरिये । किर चाये दस एक । परव्यन में पांच में करिये ॥ रोडा सत सठ मन है । कीना सेस बखान ॥

तामें किर देखा मिले। रिद्ध इंद पहिचान ॥

दससे मालूम दोगा कि यह अयुक्त हंद जैसा रक विद्युष हंद है कि जिसकी पहिली तुक में देर यित होने के कारत १४ + १० + १४ = ४९ माचा देश्ती हैं कीर दूसरी में एक यित दोने से १९ + १४ = २६ माचा कीर सब मिलकर ६०। इन दो तुकां के पीछे एक दोदा देशता है। की दसमें दोदा न लगावें तो बदां तक ६० माचा देशी हैं बदां तक कर रोडा नामक हंद दोता है।

#### कर्म-स्तृति ॥

भिष्त ॥ प्रथम मंग्रह प्रमान । निगम संप्रजय केट् ध्रुर ॥
भिष्तुन साख चिश्वं चक्क । बरन खागो सु पत्त क्रूर ॥
स्वता अस्म चङ्करिय । सभा फूस्थी चार्यहसि ॥
कम्म सुक्छ चट्यत । चस्रत सुस्रत मध्य वसि ॥
उसी न वाय स्त्रप नीति अति । स्वाट् चस्रत जीवन करिय ॥
कश्चि जाय न चगै क्षेक १वि । स्ति मति चाटित धरिय ॥
कश्च जाय न चगै क्षेक १वि । स्ति मति चाटित धरिय ॥
कृष्ण ॥ व ॥ क्ष्य ॥ ॥

दस इंद की वयम तुक कि यति के प्रयम दुक्कों में श्रीय पाठ चसुह है उस के स्वान में दम ने किय किया है। बीर दूपरी यति के दूसरे दुकड़े में सिंधियह के स्थान में सिंधिय है। अस्म के स्थान में अस्म बीर यत के स्थान में प्रथा, आरही के। आरह, बीर परस के। पार्स शुहु किया है बीर ये श्रीधन रेसे साधारक हैं कि जिनके लिये कार्र तर्क लियोंने की बातस्यकता नहीं है।

३ रस रुपका में वंशकती वृक्ष की दयकाशंकार से धर्म की स्तृति करता है ॥

कवि ने रस क्षांक के कंद की कवित्त संचा दी है। संग्राम काल में यह क्षांया, क्रांचे बटपड़, वटपड़ी शादिक नामों से प्रसिद्ध है परंतु सबहतीं अताक्दी के पहिले वह आवित्त नाम से बी प्रसिद्ध था। क्षादीप पिंगलवाले ने भी जी नीचे लिखा क्षांया का लक्ष्य कथा है उसमें उसमें असे भी यह कहा है कि—''सुन गरुड पंत्र पिंगल कहै क्षांपे कृद कवित्त यह रससे दिष्टु होता है कि रस ग्रंथ के अनमें के समय तक क्षांये का नामान्तर कवित्र करके प्रसिद्ध होता है कि रस ग्रंथ के अनमें के समय तक क्षांये का नामान्तर कवित्र करके प्रसिद्ध होता है

लंडु दौरध र्नाह नेम । अत चेत्रीम करीने । ऐसे ही तुक सार । धार तुक चार अरीने ॥ . नाम रसायल होय । बीर वस्तू क्षिम चान्डु ॥ . डक्षाला की विरत । फेर तिथि तेरह चान्डु ॥ . है तुक्क वनाया चंत्र की । यत यत में चठ बीस गड़ ॥ .

दस के चित्रित मंद्र कवि इत रघुनाच क्ष्यक में भी उसने दुव्ये होंदों के खिला कर के दी लिखा है।

दस में पाठ की शिधन करने में जान में लेने जैसी बात है कि प्रथम बीर संग्रह्म शक्तें के बीच में है। बहुत सी पुस्तकों में किय शब्द है वह प्रधिक दोने से बहुत है क्योंकि उस पाद में कुल १९ मात्रा होनी चाहियें बेदनेवाली पुस्तक में संपालय शब्द है जीर शिक्षादिक सेवा-देशी की करवी हुई पुस्तक में जे। संपूज्य किया गया है-श्रमें मेरी सम्मृति यह है कि पाद में ती संपुजय ही रक्षना चाहिये वरंतु वर्ष करने में संपूजय समक्षना वाहिये-क्योंकि संमृत्तव

#### मुक्ति-स्तुति ।

कावितः ॥ भुगति भृति किय क्यार । वेद सिवित काल पूर्व ॥ बीय सुवय स्थ सम्बा । ग्यांन चंकू रस क्रूरन ॥ क्यांन साख संग्रहिय । नाम वसु पत्त रस किति ॥ सुकान सुनन फुल्लिय । मुगति पकी द्रव संगति ॥ दुज सुनन डस्पिय सुच पक्ष रस । वट विचास गुन पिस्तरिय ॥ वद इनक साख चयलाक मणि । चज्य विजय गुन विस्तरिय ॥ कं ॥ ॥ क ॥ ॥ ॥ ॥

#### पूर्व कवियों की स्तुति श्रीर उच्छिष्ट संज्ञा कथन ।

्रे भुजंगप्रधात ॥ प्रथंसं भुजंगी सुधारी ,प्रष्ठनं । जिने नाम एकं प्रनेकं कर्डनं ॥

पाठ रखने से इंद टूटता है। गुजराती भाषा में ऐसे शब्द बहुत बाते हैं जैसे मुक्क न्दराम का मक्क न्दराम, तुन्सी का सलशी, चीर शिव का शव। मि मुख दोव के कारण से विगड़े हुए शब्दों के क्यों के किये एक यह क्लोक भी प्रसिद्ध है—

> गुर्क्तरे। मुखदोषेय । शिवेशि शक्तां मतः ॥ तुलसी तलगी जाता । मुकुन्टोपि मकन्टतां ॥

एक बितित्स चंद की हिन्दी में ऐसे प्रयोग बहुत से बावेंने जैसे " विन्द्लालाट मसेद् कियो " यहां मस्वेद का प्रसंद हुवा है। खिड़ुं के स्थान में खिड़ुं किया है क्येंनिक यहां वर्ध बनुस्कर माप्त है। लमी के स्कूष्ट्र में साम्मा, उद्यत के स्थान में उद्यक्त । खुमी के स्थान में लगै बीर स्नित मित के स्थान में स्वत्ति मित्ति सुधारे हैं क्येंनिक हैते पाठ सुधारने में हंद के टूटने का दोष हम केर स्वयम सबेत करता है ॥

अ इस इपका में भी चंद्र कवि कपकालंकार से कर्म की स्मृति करता है »

् इसके पाठ में रशियादिक से।साईटी बादि की पुस्तकों में तो बांकूर और सज़रन थाठ हैं वे रक बालक भी जान सकता है कि बड़ेरी बागुड़ हैं किन्तु दृष्टि देने से हमारे किये पद-कोड से (शार्यक पाठ है। जाते हैं चर्चात् डांकू रस ज़रन । हम ने रहा के स्थान में रसा, खिलि के स्थान में खिल पाठ किये हैं। हमारे इसिया पाठ के स्थान में बागरा जातेन बीर बेदले चादि की पुस्तकों में मिसिया पाठ है परंतु वह बागुड़ है। मालूम होता है कि उन के लेखकों ने ह की। हैसा के समझ कर चमुह पाठ लिख दिया है बीर चर्च पर दृष्टि देकर प्रति नहीं की है॥

५ स्मरत में रखना चाहिये कि रस क्यम में बाब क्यमालंकार से मुक्ति की स्तुति करता है बचीत् चंद ने दूसरे तीसरे चीर रम से में क्यमों में क्रम से धर्मोश्वर, क्यमेंश्वर, चीर मुक्तिस्वर

भागक रेश्वरी के मंगलाचरथा किये हैं॥

ा वस भुवंगश्यात नामक संद का सक्ष्य संद कवि के महने हुए संद करी में से. विश्वसमुनि

दुनी ध्रमां देशनं जीकनेसं। जिने विश्व राख्यी वसी मंच सेसं।

मयं वेद बंगं चरी किक्ति भाखी। जिने प्रमा शंप्रमा संसार सासी।

स्ति भारती व्यास भारत्य भाख्यी। जिने चना पार्थ्य स रथ्य साख्यी।

पवं सुक्खदेवं परीस्ता पार्य। जिने चन्ना मळं दिने पन चार्य।

मरं इप पंचमा श्रीचर्ष सारं। नजीराय कंठे दिने पन चार्य।

करं का विदास सुभावा सुनन्नं। जिने वागवानी सुनानी सुनन्नं।

कियो का विका मुख्य वासं सुसुद्धं। जिने बीत बंध्योति भीत प्रवंधं।

सन्ते चंडमानी खलानी किंत्रा ! जिने बीत बंध्योति भीत प्रवंधं।

सन्ते चंडमानी खलानी किंत्रा ! जिने बीत बंध्योति भीत प्रवंधं।

सन्ते चंडमानी खलानी किंत्रा ! जिने बीत बंध्योति भीत प्रवंधं।

सन्ते चंडमानी खलानी किंत्रा ! जिने बीत बंध्योति भीत प्रवंधं।

सन्ते चंडमानी खलानी किंत्रा ! जिने बीत बीत किंत्र ग्रीविद गायं।

गुरं सन्त्र कन्नी स्त्र चंद कन्नी। जिने दिसंब देखि सा चंग प्रन्नी।

कारी किंत्रि किंत्री एकंत्री सुदिख्ली। निने की उपित्री किंत्र केंद्र प्रवंधी।

करंग १००॥ प्रवंधी।

यप्त शिवति हैं कि "भुक्त प्रयान यः ॥३८ ॥ वर्षात् विस से बाद में बार बकार (यहक) हैं। सह भुवंगन्यास नामक कंद बहासा है ॥

रस पांचर्ष रुपक के तो पाठक एकियादिक नोकारंटी की कीर काय पुस्तकों में बहुत चहुत हैं वे वे हैं:-प्रथम। प्रह्न । कहनं। कहनं। कम्भयं। भारथ। उत्तपारथ। सारप। सुस्तदेवं। परी-पता। उद्यों। अय। कुरुपंस पदा। कालिदास। मुख्य। सुस्तुक। वंध्या। तिभाजन। दुः दित्तारंग। गंगासरिक जयदेव। अठं। केवल। दरस्य। उकति। तिम। किथा। केर भ-ष्या। रनमें से प्रत्येक की सिंह करने के लिये की हम सुनक विवेदना करें ती बहुत स्थान काहिये पांतु में ब्राह्म करता हूं कि पुरातक्ष्येक्षा रनका हमारे सुद्धु प्राठी से विकास वीर की कुछ वंद कि की हिन्दी के नियम हम ने संत्रेव में पहिले प्रकार किये हैं उनसे विवास कर सिंह कर केंने।

रस स्वयं में संद कवि अपने से पहिले हुए मुख्य मुख्य कवियां की स्नुति करवें की दी तुकों में उनकी चपने मुद मान कर चीर जाप निरिधानी देखर चपने काव्यकों उनके महे काव्य की उक्ति चपने को कर्त महे काव्य की उक्ति चिने की संज्ञा देना है। वैसे कि इस महाकाइम के किसी किसी क्षेत्र में चंद के सक्षम के पीछे बरते हुए दश किया काला है। वैसे की पाम विदेश किया जाता है वैसेदी यह स्पष्ट क्या इस यंथ की मामाधिकता के सिद्ध करनेवाला एक प्रमास क्षम नहीं है। चीर पन्य कवि वैसे बीहर्ष कैरा अवदिवाल के समय के निरुद्ध बीर निर्वय करने में पुरालस्वयेकायों का सहायक ग्रीर उपकारी नहीं दी सकता है।

दस में पृतिरिक्त पस संद भी तीसरी तुम में हो इस बंभे मध्य चंद कि ने स्थेल किया है उस भी देश कर चारण राध्-गिर भाट साति से बच्छे बच्छे बच्छे कियों के इस ने चारक्य करते हुए देशा है बीर ने उसना पर्ण बंह बंद करते हैं। कोई उसने कहा शब्द था वपशंच बसनाता हैं बीर कोई खारों वेदों के बंधों था बावक बसनाका है बीर केहें कहता है कि महादेय भी मूर्ति के बारों की वास कमा के बंद कब्द मुख से बहते हैं बीर देशा करने से महादेश क्सब हो।

## , चंद की स्त्री त्रापने पति के उच्छिष्ट संज्ञा करती है ।

द्वा । जिथा चंद इंद्य नवन । सुनन सु जंविय नारि ॥ तनु पविच पावन कविय । जकति कानुट जधारि॥ ई०॥ ११॥ का० ॥ इं ॥

कार्यक । करें कंति सम कंत । तेत पावन वज् कार्य्यव ॥ तेत मंत्र ज्ञार । देवि दरसिय मश्ति च्याय ॥

बाते हैं उसका बावक है परन्तु इस शब्द का इस पता लगाकर बताते हैं कि यह बंभे चंद का हिन्दी का भूतकालिक कियावायक राष्ट्र है बीर संस्थात भाषा में यह नुगन्त्यक्रिया के वयोगी में क्षे बंभवाित वर्भेति पर्याग प्रसिद्ध होता है उससे बना है बीर उसका यहां किर २ वर बार २ पढ़ा, वा भवा का वर्ष है। क्षेंगिक "वर्ष वेद बंभे हरी कि कि भारती" इस तुक का वर्ष यह है कि जिस "वांवतेश ने चारों है हों की बार २ पढ़ा वा भवा वार हरी की कीति की भाषा" की मनुष्य संस्थात भाषा विश्वका व्युत्पक्ष वीर पद्मात वीर हठ कैसे दोवों से विमुक्त वीर सत्य का हड़ व्यवश्वन करनेवाला है वह हम बावा करते हैं कि ऐसे प्रयोगी की देख कर कदायि यह नहीं करिया कि इस महाकात्व का बंधकती चंद्र संस्थात भाषा में चत्रुत्पक्ष चा ॥

्रस इपक में चंद कवि धाठ कवियों की धपने गुर मान कर उन की स्तृति चैर उनकी काक रथन-विक्त का धर्यन करता है वह सब से पहिले भुवंगी माम से परमेश्वर की कवि सहस्र करता है क्योंकि देवादिक में उस का कवि नाम कहा है ग्रधा —

> "होता वा देंक्य करो॰" यमु: "प्रधम वर्ष भेषणं कविम्॰" यमु: "कविमेनीवी पर्भू: स्वयंमू:॰" वेद्योपनिवस् "कवि: क्रान्सदर्थी सर्वर्डक् नान्यते।ऽस्ति द्रष्टा" क्ष्युते: ॥ धा॰ भा॰ ः " "कवि पुरावमनुषासिनारम्०" गीता ॥

दूसरे जीवतेश संगायनाच वर्णत् बस्ता कि जी चादि कवि कहता है जैसे आगवत में वहार है कि "तेने महासदा य चादि कविये मुखानि यत् सूर्य" ॥

बाकी सब कवियों के विषय में जुड़ विशेष कहने की बाधरपकता नहीं है क्येंकि सर्व साधा-रच सीर्ग कासादि के नाम से भने प्रकार विश्व हैं॥

द—०—कवि संद ने की पहिले क्ष्य में पाने काल्य की पाने से पहिले हुए कवियों के काल्य का उच्छिए ऐसा कहा है उसे सुन कर रसकी स्त्री रिच्छिष्ट संज्ञा में प्राप्त्य के साथ शंका प्रीर पाने पति के मुखें। का संधन करती है पर्धात हन क्ष्यकों में कवि संद ने पानी स्त्री के प्रकाशकार के प्रसंग से पाने काल्य की रिच्छिष्ट संज्ञा के हेतु बीर पाने मुख बकाश किये हैं। इन में स्वास किति बीर कंत पाने में से प्रवान किया है। सम्भ (संग कि सम् स्त्रों, — संबक्त, समुक्त्यों,) की पायवा पति, बीर सम श्रव्यक्त में सम शब्द तुल्य के वर्ष में कवि ने प्रयोग किया है; किति : संग स्वी कम् किया की प्रवान किया है; किति : संग स्वी कम् किया की प्रवान की, बीर किता (संग पुरु क्ष्य में ता मुक्त व्यवका

ं तेन बीर उन्नंत । रंग राजन सुख दाश्य ॥
बाख केल प्रत्यंग । सुरनि उद्घरि कविताश्य ॥
ध्यक्षंय उक्ति उचार करि । जिच्छित मेशिव केशिद रचे ॥
सम ब्रह्मकृप वा सब्द बाधुँ । क्यें उचिष्ठ अधियन कचे ॥
कं० ॥ १२ ॥ ६० ॥ ७ ॥

चंद अपनी स्त्री की शंका का समाधान करता है ॥ कवित्र ॥ सम बनिया वर बंदि । चंद अंपिय केंग्रस्त कस्त्र ॥

सबद जन्न इस सति। अपर पावन किस निर्मेख ॥
जिस्ति सबद निर्मेख । रेख आकार ज्ञा निर्मेख ॥
अज्ञाख अगाध अपार। पार पावन अवपुर मिसें।
निर्मि सबद जन्न रचना करों। मुद्द प्रसाद सरसें प्रसन ॥
ज्ञापि सु खकति चूकीं जुगति। ती कमस बदनि किन्ति स्रसन ॥
वै० ॥ १२ ॥ कृष्ट ॥ ॥

चंद की स्त्री पुनश्च शंका करती है।..

व्यक्ति ॥ तुम वानी वरवंद । माम देखंन विभन्न सिन्ध संद भंग गम रिक्त । कंठ की मार काव्य कत ॥

पति, यह सीनों चंद की हिन्दी के संस्कृत-सम प्रयोग है। ब्रीर तंत की संत करते के स्थाप भी दृष्टि देने जैसे हैं तंत पावन में तंत -तत्व कीर तंत मंत में तत-तंत्र कीर मंत-मंत्र के बावक कवि ने प्रयोग किये हैं।

यन्य पुलकों में यह बहुह पाठ हैं:-सु, जैपिय, कवि, सुल, बाईय, कविताईय, की, विद, समजहारूप, कहु कविय और न ॥

द चंद इस कपका में अपनी म्ली को वसकी यंका का उत्तर देवर समाधान करता है।

गुरुद्शाह्म (सं ग्रें ग्रें ग्रें महार महा ग्रें महा प्रयोग चंद के व्याकरण कीर वेदान विद्यान्ति काल का स्रोत्सक है। गुरुप्रसाद कव्द यहां क्लेबार्य में कवि ने प्रयोग किया है क्वें कि व्यातियों के बनुसार चंद के विद्या-गुरु का नाम गुरुप्ताद था। यदापि कुछ विशेष दूल नहीं मिलते स्थापि यह गुरु, प्रशाद नामक पंचाब देश का रहनेवाला एक बड़ा पंडित हुका है। क्वित्रह्म चंद की हिन्दी का निल प्रयोग, है बीर दस का वर्ष कवित्र क्योत् काव्य रचनेवाने कवि का है। किसी किसी पुस्तक में की बरवंदि, वामल, चयपूर, महि, तिहि, बीर प्रस्तवान हैं वे बहुद्व हैं।

र जिन पुथ्तकों में ये गाठ हैं-प्रमीय,धुनर, पीर समलद्दि, बद पतुतु हैं इसमें दूसरी तुक का दूसरा याद "कंड क़ै।मार काव्य झत" विद्वानों के आप देने येत्य है। इसका प्राचम वर्ष बुधि नरंग सम गंग । जकति जखार खिमय बाख ॥ संरत सुनत विषसेत । मंत जनु वधा करन वस ॥ खनतार भूप प्रिथिराज पषु । राज सुख तिन सम खचित् ॥ बीराधि बीर सामंत सब । तिन सु गल्ह खच्छी कहित् ॥ कं॰ ॥ १४ ॥ छ० ॥ ८ ॥

### चंद अपनी स्त्री की शंका का पुनश्च समाधान करता है।

किशा ॥ गज गवनी प्रति चंद । छंद कामल उद्यारिय ॥

भनकरनी रस देलि । सुरन सागर रस धारिय ॥

वंक नयन वय बाल । पान वक्षम सुखदाइय ॥

क्षित्र नमुन गुरु प्रकृति । गवरि पूजा फल पाइय ॥

भव कादि कंग किया जिते । तिन क्षनंत गित किथि ॥

क्षित्र प्रमुक्त प्रयू तिन वरनवत । यो उपिष्ट मित में लिक्य ॥

हं०॥ १५ ॥ क्ष०॥ १०॥

#### चंद कापनी स्त्री के कारी ईप्रवर के ऐप्रवर्ध का कर्मन करता है।

प्रवास प्रथम सम आदिदेव। जंकार सब्द जिन करि सब्देव॥ विरकार सब्द स्मार सीन। मनसा विकास स्थ फल फलीन॥ १६॥ विश्वास तेज वर्षुर निृश्यं। सुर सुरग भूमि नर नाग भास॥ मुनि जन्नाक्य बन्ना उचारि। कथि चतुरवेद प्रभु तन सारि॥ १७॥

है कि चंद की स्त्री करके पिस से कहती है कि सुन जंड की मार काक्य कर है। वर्षी सुन की की मार काक्य कर है। वर्षी यह भी चंद के संस्कृत माना में खास्यक है। के का बक्त कर्का नगरा नहां है ? एक पुस्तकों में ये बाठ अजुह हैं बेजी, मुकदार्वय, जिते, वरन, कर बीर में । इस क्यक में नवि प्रश्न रहेश में मार की विश्व की स्त्री का बाम बीरी करके प्रसिद्ध है ॥

११ पस इयक के संद का नाम पहुरी है कीर उसका लक्क यह है—
दस करें। प्रथम किर घट मिलाय । जिन बेस्डिय मना पास पैस्य क इस कामन कंत में धरत साथ । भान येथ पहुरी कंद होस-॥ इस दीं।।
. इस इपक में कंद अपनी स्त्री की रेक्टर का रेक्टर वर्तन कर बताना है बीर पहिली तुक में मनम्य पाठ नहीं यथ्या करना का दिये किन्तु अनम्म पाठ ठीक है वर्षात् कंद अपनी स्त्री की

बरनधा चादि करना चलेख । तुन रचिन गुननि नच सप रेख अ ु मिचि रचे सुरग भू सन यनाव । जम बच्चा इन्द्र रिवि खोकागव ॥ १८ ॥ पवन भारिम जब धर भकास । सरिता समुद्द तिथि गिर निवास 🛊 असि जक्छ चार रच जीव जंग । वरमंग से नचीं खड़ी यंग ॥ १८॥ भहार वक्त वेकी सु.कीन। नाना प्रकार सव गुन भाषीन। करि सकी न केरि अध्वाचि भंग । भरि इक्षम सीस दुख सचै अंग । २०॥ दिनमान देव १वि रजनि भार । खरगेषु वने प्रभु कुक्सम जार । सिंस सदा राति अवसा अभीन । उत्तरी अकास दीय कवा दीन ॥ ११ ॥ द्रिगपान दावि रहे सर्वार भूंमि । असकों न कार रहे चांपि चूंमि ॥ परिमान प्रवन करि गवन गाथ । घटि विदि यांग मंदै उकार ॥ २२ ॥ ३ इन्द्र सुर्ग मेघ भाग्या अकास । बरका सु बदल रक्ले इलाह । धर रिंद ऋष्ण है।य प्रभु प्रमाप । एति चिंत न भिमल सक्ते समाप ॥ २३ ॥ खडूंत चर्चार खागी चकास । तट समुद् सत्त नांचे खेळा तास # परिमान अध्य अधै न कोइ। करें सोइ कम प्रभु कुकम जोड़ । २८ । भाग्याम मेटि को सके शांचि । भूत न भविष्य के। जना मार्चि ॥ भरनया वेद ब्रह्मा आकेष । जल बलाष पूरि र की देव देव ॥ २५ ॥ . पुनि कड़े व्यास इसचाठ पुराम । भवतार रचित नाना विधान ॥ बरनया विमल मति देव देव । सव रचे साथि नच लागी भेव ॥ १६॥ फुनि - भानमीक रामावतार । जन केटि ब्रैंच कर्शि नत्त सार # विश्वं सि सीय कज देव दाद । प्राक्षंत्र रीक् काप द्यित वाद ॥ २०॥ युनी पंच काव्य कवितान कीन । अस्थान नरन छर दीय दीन ॥ किसीक बात में। मित प्रकास । करि सकों प्रका ते। दोड़ चास ह 歌の日かた日本の日 ある日

कत्ता है कि तू पथम मेरे बाबि देव की प्रमान कर कि विश्वने ऐसा र किया है। हमारा यह कहना वर्ष पर दृष्टि देने से बहुत टीक बतीत हो सकता है। बन्य पुस्तकों में की ये मिलते हैं के बशुह हैं तैसे-प्राप्त, मन, प्रंप्तांड, तार, सन, पाताल, बवनड, वर्ड, व्यस्ति, त्यार, कोर्ड, सबर, कार, वर्डी, बंताब, नहि, प्रसान, हि, कहै, न, इतहा, सीयक, वर्डेव, प्राव्यम देश कार ह

इस ६ वस के छंद २६ की पहिली तुल के पश्चिम पाद में की इसार समाहि पाड के स्थान में इथियादिन केम्साईटी की आपी पुर पुस्तक में समाह पाठ है बीद उस की जिस्टर जान बीमा

### चंद की स्त्री सपने पति से सप्टादश पुरावों की अनुक्रमणिका पूछती है।

हुचा । सुनन का श कवि चंद की। चिन चानन्दी नारि॥ नुम बानी बानी प्रस्त । एसन पुर्वन निवारि ॥

\$0 1 9€ 11 €0 H 99 H

कविता ॥ करें कित सनिवंत । तंत रसमा रस सागर ॥ तुम गुन अवन सुइत । जानि चलकंत कछाधर ॥ तुम देवी वरदान। दान दीजी मुक्ति कब्बिय। चष्टादस्य पुरान । नाम परिमानस् सन्निय ॥ मुभ अधन कायन कानन्द मुक्ति। कारण एक भव सुद्धरे॥ भाग्यान निसर न्हुय सुनत । ऋष्य कामल चिय उद्वरे ॥

क्रिंग इंशा हर में रेड़े में

चंद श्रन्टादश पुराणें। की श्रानुक्रमणिका का कथन करता है। ५ इरी । अञ्चान्यदेव सम वासुदेव । अष्टदस पुरान तिन कचि सुमेव ॥ ्तिन कर्षे वास परिमान जन । जिन सुनत सुद्ध भव होत तना ॥ ३१ ॥ बद्धाद पुरान दस सदस जुडि । विदि पढ्न सुनन तन तथा कुहि ॥ पश्चास पंच दक्कार गांका। पदाच पुरान निन कच्छी अस्ति ॥ ३०॥ नेतीस संदत्त में पारि जानि । विष्यू पुरान विष्यू समानि ॥

साइक ने की बरकी हैं सब बद्ध होना चनुमान किया है वह स्थल है क्योंकि बरबी हैं सब अबद का वर्ष वहां सर्वेरीत्या वधटित है किना मानना वाश्विय कि चंद ने हिन्दी सविद शब्द का छंद टूटने के कारव संबर्ग प्रयोग किया है बीर रासी की किसी २ पुस्तक में ऐसा पाठ भी मिलता है। प्रेजी इस शब्द की रकार श्रीर बकार के उबट युस्ट लिखे जाने से बरस चन्द्र दोना भी दर्म माने सवापि यह कुछ चर्तवस नहीं है ॥

९२ इस में प्रस्तुत करत का पाठ किसी २ युस्तक में मिलता है परंतु यहां केंद्र टूटने के

कारव श्रवि ने प्रस्त करके प्रयोग किया है।

१३ इस कवित्त के भिन्न र पुस्तकों में को पाठ मिसते हैं वे चयुक्त हैं जैसे-कहे, कर द्यानि, पकू, नहु, य, बंध्वक, बीर मल B

१४ इस क्षक के बहुत पाठानार क्या पुस्तकों में ये हैं-कटाइस, कहे, सभेक, क्षिति? सकिन, तथा, पंचास, पंचछ, ध्यारि, तिम्मु, चठार, भागवत, तझं, तेर्दस, तुक्ष, संपूर, धीन, पिं क्ष्यार, प्रक्र, क्क्, कूरभ, मक, भक्ति, क्रांन, सहंस, ग्रीर नंस ॥

' इस क्षक के ४९ वें छंद की एक तुक भाषा के कवि घटती बताकर चंद्र पर दीवारीयव काते हैं परंतु यह उनकी भूस है क्यांकि चंद ने इस कंद की दक की तुक में कहा है

थै। बीस संख्य कार्ष क्रिय प्राम । तिथि पद्म सुमन सम प्रासंध प्राम । १२ ॥ - चहार्थ संदस आग्वल भेष । सरि यार परिकात सुक्रकादेव s गारह बुरान करि पाव शाख । तर्च मृति मीद भानन्द भास । १८॥ नेर्स क्जार। पैरान एविष से। दःस जार ॥ पैद्रच चजार संस्था स्वर । भागी प्राम पढि पाषं दूर ॥ १५॥ चनदै क्जार सें पांच पड़ि। भववित पुरान सा पाप जिट्ठि॥ अंडार । मेवस गिनान कथि भन्ति सार ॥ ६६॥ सच्यं रुद्रच चत्रार सिंग्च पुरान । चीनन्द्र चर्य चागम सुरान ॥ वाबीस सबसं बाराच अक्ति । पारव पुरान निन व्यक्ति शहर । १०॥ चआर इक्यांसी कवि विवेका। स्कंट्ड पुरान अब असि स्का। उदारक सकत बादन सुँ चन्क । पीरान सुनेनु सुचि चारा पन्क ॥ ५८ ॥ स रच चजार क्रंम पुराम। भाग विमोद प्राक्षण पुराम। विद्या चंजार भिन मण्ड देव। विधि संख उद्दरे सेवं क्षेत्र॥ ३८॥ ३ चनर्स सबस गर्इंच पुरान । श्रीमान बक्त अक्ती ज्ञान । ब्रह्मांच पुरान बार्ड संदस्त । कारि व्यान भक्ति प्रभु कंस नस्त ॥ ४०॥ पंद्रच चनार चाव चार लाख । सम ब्रह्म का कि चंद् भास । 職○ 11 86 11 乗○ 11 58 11

संद अपनी लघुता वर्णन् करता है। दूषा। पृथि किति षष्टुकान की। जुग्गनि कुग्ग निदास । षण मित सरसे सबस । मनो करी कवि क्षस । कें। ४२ ॥ कं । १४ ॥

वीर स्लोकाधं कहने वीर लिखने की रीति संस्कृत भाषा वे बाध्यां में प्रवर्शनत है। वंद बी यह संस्कृत-काश्य- सम गैली दस महाकाव्य में बहुत स्थानों पर देवने में कावेनी सत्त्व क्षम के इस पर कार्थ्य नहीं करना चाहिये। ऐसे उदाहरण पुरावों में बहुत मिलेंने परंतु जिन के पढ़ने में माध कार्थ्य भी बाधा होगा वे जानते होंगे कि माध के संच की ने पहिसे सर्ग के दूसरे स्लोक के सन्च नीचे लिखा बहुं-स्लाक कहा है ...

"द्विधी इतातमा बिमयं दिवासरी । विधून रेडिंगः किमयं दुतासनः ॥ गतं । निरक्षीनमनूत् सारवेः । व्रसिद्धमूर्धं स्वक्षनं श्विमुंबः ॥ २ ॥ चतत्वधीधाम विसारि सर्वतः । विमेतदित्याकुल भौतितं सनैः ॥ १४ ४समें समुद्र गठास्तर वे हैं:-स्था केर मित्र ॥ गाहा ॥ एक सक्करी सुभत्ती । रक्कती कानव राय भे।यंसी ॥ कि भार कंसी मुक्करीय। रक्करियं मैंव जीवंति॥ कंशा ४३ ॥ कृशा १६ ॥

सत्त सनै स्थानासं । अस्ति। स्थानं सद्द स्थानं स स्थानं स्थानं

रव्यरियं रस मेंदं। वर्षे पुकाति साथ प्रसियेत्॥ जकति जुकात्तिय प्रंथं । नश्चिकत्य कवि कत्यिय तेम ॥ कं ॥ ४५ ॥ २० ॥ १८ ॥

आते वसंत भासे । को किस भंकार अंव वन करशे ॥ त्वर वस्तुर विरष्यं । कोरोतमं नैव कलशंति ॥ कं० ॥ ४६ ॥ फ०॥ १८ ॥

सक्तं किएन सुभाव । उमि चादित्यं गमय चंध रें ॥ क्यां उमा न सारो । भोडक्यं नैव भावकंति ॥

क्ष्ण ॥ ४० ॥ ६० ॥ ६० ॥ ६० ॥ काष्ट्र कार्य कार्यारं ॥ का मिस यसि कुंभारी। किं नयने नैव फंजंति॥

हैं भें हैं में हैं में हैं में हैं भें हैं में हैं म

· 18 84 11 至 11 9 11

१६-२२ नादा खंद का शवण यह है -

गाहा पहिले बारह । दूजे चठारहे बला राजे । तीचे बारह धारह । यदह चेथे तहां छाजे ।

दन माद्दा हैदी में चतुष्ठ पाठा नार ये हैं - सनफल, क्यूवने, कंु, रखि, रमं, नगय, सुरीस

लिल, चार फूनि ॥

बार्रसर्वे गाहा की १ ईस बीस चासमानं" में की कासमानं करत है उस की की मिस्टिर जान बीम्स साहब फारसी चासमान क्षेत्र्यों होना चनुमान करते हैं उससे इम बिलकुल चनमान् हैं। इम एस की संश्वसमानं, जिल् (नास्ति समाना क्ष्या) चनुम्यं, विकालीयं, सकातिबन्धिं, का बादक समझते हैं चर्चात् ईस-दामेश्वर का सीस-दिर; बादमानं-चतुत्व है। चंद उत्तापित होकर अपने का पूर्व-कवियों का दास होता, - उनकी उक्ति के। कहना स्नीर सपनी के। बकता कहता है।

द्वा । क्यां समि सम्भा वरनमें । कविन दास कि चंद ॥ उन कि ते ने उक्तरी । से वसकी कि क्र क्र ॥ क्षेत्र ५० ॥ ५० ॥ ६० ॥ २० ॥

चंद खलों का स्वभाव वर्णन करके सुजनों के निमित्त अपना काव्य रचन करना कड़ता के

दूषा । सरस काय रचना रचें । सस जन सुनि म चसंत । जैसे सिंधुर देखि सम । स्वान सुभाव भुसंत ॥ संग ॥ ५१ ॥ क ॥ २४ ॥

ती पनि सुजन निमित्त गुन । रिच्ये तन मन पूजा । कुका अभ जिन जानिको । को सारिन दुक्त । कं ॥ पुरु ॥ कः ॥ २५ ॥

सरस्वती की स्तृति 🕏

अटक » मुलाकार विकार सार सुवृषा, अव्धा वृषा गांपिनी »
सेतं कीर सरीर नीर गक्रिंग, गाँरी निरा ओगनी »
कीना पानि सुवानि जानि द्धिजा, इसर रक्ष, कासिनी ॥
केवाजा विकुरार भार जघना, विद्या घना, नासिनी ॥
केवाजा विकुरार भार जघना, विद्या घना, नासिनी ॥
केवाजा विकुरार भार जघना, विद्या घना, नासिनी ॥

गर्नेश की स्तुति ॥
इणंत्रा मह गंच राग हत्यं, चिक्त्राहाहिता ॥
गुंत्रा चार चयार सार मुनजा, संस्ता पथा धार्मिता ॥
चयेजा श्रुति कुंदर्च करि बर, स्तुदीर उदार्थ ॥
स्त्रेयं पातु गर्नेस सेस स्प्रुच, पृथाज काव्यं कर्त ॥
कं ॥ ५४ ॥ ६० ॥ २० ॥

रई-२५ रन में को बिसी १ पुस्तक में तेकी याठ है वह प्रशुद्ध है। कवि वंद में प्रथनी लघुता वर्षम करते २ फेल की उत्ताचित होकार को ये दी दीहें (२४०५२ ॥ +२५ ॥ ५३) कहे हैं वे दश महाकारण के पाठकों कीर वंडन करनेवालीं के ध्यान में रहने वेला हैं ॥ व्य-२० रम क्यों में यह चसुड़ पाठानार हैं --पेश्यमीं, निराक्षेत्रकी, सुवाली, विच, वार्ष DBA000009977HIN

गुच्चीराचराक्षा ।

पहिला समय २०

## गयपति भी उत्पक्ति सवा

विराज । रहें रत भारी । कहना विचारी ॥ विवी मान नक्छं। विवी संख सक्छं॥ पूर् ॥ निये एक दी है। हमै काम सीई इकं रिष्य काया। दिया काम वाशा । पूर्व ।। खिजी रिष्य भारी। दिया जास खारी। भवा युष स्ता । धका के हर सम्बंध पुरुष सिरो असमारी। गतेसं विवारी॥ खिने तम देसं । भदी रोम बीसं ॥ ५८ ॥ पवस्ता इकसी। विया पूर्व भिस्ती । क्के देहर नहं । क्ला पुत्र वहं ॥ ५८ ॥ चिक्री साथ भारी । चरायं विकारी ॥ करी जाक इसं । वस्ती पुत्र सीसं ॥ ई० ॥ सबै कळा पार्गी। तुची नाम पार्गी॥ क्रमानंद क्यं। शनेसं सभ्यं ॥ ई१ ॥ दक्षं दंग्न दम्भी । विराजंत कंशी । सुभै दंग वेसे । कविदं प्रसंसे ॥ ६० ॥ मना भूमि घारी । बराइं उपारी ॥ पूसी नह तेजं। क्या साम केजं॥ १३॥ नमी देव कहं। प्रजा ईस महं ॥ अर्खे अन प्रेतं । निजारी न देतं॥ ई॥॥

द्वरसा, भंबी, जा, विचना, इसं, मर्थ, जा, चन्ने, चा, करः, स्नु, चीर, एचिराज, काव्य चीर इसे । इन में एक एचीराज उद्ध के स्थान में जो इसने एग्राज पाठ रकता है वह इक राज्ञा की पुस्तक में है चीर चंद का ऐसा प्रयोग देखकर राज्युताने चीर छुत्र की बामीस भाषातों से परिचित् विद्वानों की कुछ चारचर्य न होगा बग्नेंकि उन्हों ने हेसे ही गलराज के स्थान में गलाज बालते चीर खेलते लोगों की देखा चीर सुना होगा। यह चंद की हिन्दी के देशी प्रसिद्ध नामक भेद का उदाहरता है ।

इट चन्य पुत्तकों में पाठान्तर ये हैं -कहना, श्वात, नखा, विधे, रिकि, शवस्थाई, जल्ली, पुरुष, होरं. धींगें, शुद्धि, बद्धु, वेहें, वेह, भगतं, नली, सखी, खंदं, नथं, नथं, नमंत्री, पती, धरे, विलोध चीर देसा। इस इपक के इंद का नाम चंद्र ने विद्रात कहा है परंतु उस का नामान्तर पंका नाही चीर उस का सबक यह हैं

20

कर्म दीच एकं। दुनी दीच हैं कं श भगतां सुचकी ! दिया व्यक्ति वक्षी ॥ ई५ ॥ एकं चेश्व चर्छ। करे नाक नर्छ ॥ सुभक्ती सुमती । जर्छ माचि पत्ती ॥ ईई ॥ भरे चाक सीसं। चिले केस ईसं ॥ चर्य वेद जरूकी ! विशे चंद भक्षी ॥ ई० ॥ ई० ॥ इ० २८ ॥ शांकर की स्तृति ॥

दूषा ॥ जनस्कार संकर विभी। सन्ते वृधि कवि चंद ॥ यति चंदर चंदर वर्ष । चवृधि अंच सिसु चंद ॥

40 # 40 # #0 1 65 #

साधन नेता सँयोग रिज । अंशन चान चलूट । ननेत जम जर कामरन । जय बंधन जट कुट ॥ ई॰ ॥ ६८ ॥ इ॰ ॥ ३० ॥

विराज ॥ जटा जूट बंदें । खिलाटंत चंदें ॥

किराजंत इंदें । भुजंगी गलिंदें ॥ ७० ॥

भिरो मान एंदें । गिरीजा चनंदं ॥

किरो सिंध नहं । एतें भीर महं ॥ ७० ॥

किरो तंग चहं । चरी चीन सहं ॥ ७० ॥

पनें गंग चहं । चरी काम नहं ॥ ०० ॥

परे चाकि वहं । उसे काम नहं ॥ ०० ॥

परे चाकि वहं । रहे केस रहं ॥ ७४ ॥

को इस इंदें । वदी सा चंदें ॥ इं० ॥ ७५ ॥ का ॥ २० ॥

क्षे वर्ष बारोः । यगते दुधारा ॥ रचा पाज-ज़ारी । करें। पंजानारी ॥ ग्रीखर कवि कृत विगल ॥ ३० पाठरकर-सरसे । प्रती । संजीव ॥

वर वादान्तर-निरिजा । रने । वीर । बहुं । गंगडहं । दहं ॥ सहं ॥ इस ६वड का संद ०३ चंद की संस्कृत काव्य-सम-रत्नाकाई बैसी का दूसरा वदाहरक है। देकी दिव्यक १४ केंग्र

दूष अभारते अक्ति कवि वंद घर । चरि अंपित इच आह ॥ ईस साम कृ कृ कवे । नरक परंतच आह ॥

章 日 の食 日 年 日 年 日 日

खोला ॥ परात्परतरं यांति । नागश्य परायणं ॥ न ते तथ गमिष्यं त । ये दुर्ध्यति मचेन्यरं॥

म दंद ॥ ०७ ॥ ८० ॥ ०६ ॥

बाटक । मंगाया धनुकत वसका मस्मं,कची अमा देवर ।।

संखं सून क्याय माच अस्तिं, वैजंति माना चरी ह

चर्ने अध्य विभूति भूतिक युगं, विक्शूति सावा क्रमं ॥ पापं विचरति मुक्ति चप्पन विशं, धीयं वरं देवशं॥

# • 1 0= 11 € • 11 \$8 II

#### कवि की काशा का स्वरूप वर्शन ॥

भाष्ट्रा । जाना मचीव कम्बी । जब जब किसीय संग्रह ग्रंथं ॥ वागर सरिस तरंगी। देवस्थ्यं लिखां चल्यं।।

森。川 心伝 用 金の 出 台片 田

· चंद का काव्य समुद्र कैसा है ॥

द्वा । काव्य संसुद्ध कवि त्रंद कत । सुगति समध्यन स्थान ॥ राजभीति देशियों भुफल । पार जनारन थान ॥

संद प्रवंध कवित्त जिति। साटक गांव दुव्छा ॥ खबु गुर अंकित खंकिय वि । ऐंगल चामर भर्छा ॥

戦の日にく 日本の日 知の日

३६ वाडान्सर-करिये।

३३ पाठामार-वांति । चे यह स्तेश संद के सुदू संस्कृत काव्य रक्षन का प्रथम उद्दाहरण है।

३४ पाठान्तर-अनुसत्त । बसनमसर्व । ससी । सपानमान । सम्भूतिकिञ्चगं । नाथासमे । मृति । सर्देशमं ॥

३१ पाठान्तर-किती ।

३६ पाठ।न्तर-व्यांत । शांत ।

३० पाठानार-भएन।

कार्य अधुद्ध पढ़नेवास्ता चंद के। काव्य-संवन्धी देश्य ज दे ॥
कार्यत ॥ भिन ढंकी न उधार । संख्य जिनि सिधित सिवायय ॥
करन वरन दोर्मन । धार चनुरंग विसायय ॥
विसय भाग्य वानी विसाय । वयन वानी वर मंतन ॥
धितान वयन विनीद । मीद जीतन मन चर्नन ॥
युन चयुन शुक्ति विधार विधि । वयन संद कुकी न कर ॥
धित विद्व मिन कोई पढर । है। चंद देशस दिको न वय ॥
धै० ॥ ८० ॥ ६० ॥ ६० ॥

इस ग्रंथ में चंद ने क्या क्या क्यम किया है। स्रोक । अभि क्षमें विशासका। राजनीति नवं स्तं।

बर् भाषा पुराखं च । कुरानं कथितं सबा ॥ ई० ॥ ६० ॥ ६० ॥ ६८ ॥ रासे। के। रसिया सरस उद्घारें ॥

किन ॥ परन नीम प्रक्थिर सुरंग । पाट सप्तु गुरु विधि मंद्रित ॥ सुर विकास जारी सु मुख्य । उत्ति रस गीरव नि छंडित ॥ जुगति को र विसारित । सीडितन घाट सु वहित ॥ मिर मंडन मेथान । शांचि मंडन जस सहित ॥

इद-व्याठान्तर-पिणि । विज्ञात । विज्ञार । पठर । जिल्ली । दिस्ती ।

३१-व्याठान्तर-पिणि । विज्ञात । विज्ञार । पठर । जिल्ली । दिस्ती ।

३१-व्याठान्तर संस्कृत स्लाम समारे पाठकों के सदा ध्यान में रचने वेध्य है । १ स के यूर्म विकार से इस सान सकते हैं कि वठशाया कीर कुरान की भाषा में स्थान की वो के अब रस महाकात्र में प्रयोग हुए थम देखते हैं वह किन ने जानकर प्रयोग किये हैं कीर कुरान की भाषा यक्तें के प्रयोग का विवय कोर सारवर्थदायक भी नहीं है क्यांकि मुसलमानों का प्रतेत अरोत वंद में चहाबुद्दीन ग़ोरी के बहुत ही-पहिले हो गया या । इस के किसिरिक इस की वह भी निश्चय मानना वाहिये कि चंद संस्कृत भाषा में निष्य वा बीर बहुभाषा चीर कुरान की भाषा से भी वपरिवृत्त नहीं वा चीर की तो खंद इस महाकात्र में संस्कृत भाषा में सिनी हमारे हृद्धि कासे हैं वे उस भी सस्कृत-काव्य-रचन यक्ति के ठकाहरण इस हैं । वह स्लीक चंद के माने हुए पिनल, इंद्यूनम् के बनुसार लेखिक धनुष्टुव वर्षात्र बहुतार एव इंद के । इस इपक के विशेष पाठान्तर बन्ध कुरान में दृष्टि नहीं थाले किन्तु केवस विश्वास के स्थान में विसाल के विशेष पाठान्तर बन्ध की स्थान में दृष्टि नहीं थाले किन्तु केवस विश्वास के स्थान में विसाल की विश्वास विश्वास की स्थान में विसाल की स्थान में प्राप्त की स्थान में विसाल की स्थान की स्थान की स्थान में विसाल की स्थान की स्थान में विसाल की स्थान की स्थ

४० पाठान्तर-विद्धाः मुदंगः समुखं । मुद्धाः योजिनः । सिडियमः । जेपानः । माहि । चित्रदेवः विस्तवसमे समे । उच्चारियः। • घन सभी जनको विनयों जिन । विश्व रंग कारि अनुस्रियं॥ विश्वकानी कामि निर्माहय । रिस्स स्रक्ष स्वश्वरिय ॥ ॥ व्हें० ॥ ८४ ॥ वृ० ॥ ४० ॥

राखे। का तस्य ज्ञान केंसे हे।गा ॥

चारिल । तर्क वितर्क जनके सु जित्तव । राज सभा सुभ भासन भत्तिय । कवि चादर सादर बुध चाचै। पढि करि गुन रासी निर्वाची ॥

# कं ॥ ८५ ॥ ६० ॥ ८९ ॥ धर्मी फाधर्मी न बृद्धि विचारी । नवन मारि निय नेष निषारी ॥ के।क कुला कुला केलि प्रकासी । फार्य कारी गुन रासी आही ॥ ॥ ई० ॥ ८६ ॥ ६० ॥ ४२ ॥

प्रतासर जो पुन् विश्वास्त्र ॥ सम्बनी प्रका शुर भास्य ॥ प्रम्ब चंडार स्वा सम्बन्ध । ती भारच गुर तन विस्प्ये ॥ ॥ सं०॥ ८०॥ ६०॥ १०॥

ज़ो रासो को सुगुद्ध से पढ़िता है वह जुमित नहीं दरसाता ॥
किवत ॥ रासी वर वृद्धि सिद्धि । सुद्धि से। सम्ब प्रमानिय ॥
राजनीति पार्थे । श्यान पार्थे सु जानिय ॥
• उक्ति लुगित पार्थे । कर्य घटि विंड उन मानिय ॥
या समान गुन छापं । देव नर नाग बखानिय ॥
भिवद्दत भूत जत्र गुनित । गुन विकास स्रस्य ॥
जो दुड्य तत्त रासी सुगुर । कुमित मित निष्ठं दरसस्य ॥

■ 野 日 CC 全 ● ■ 88 日

४९-४३-इस क्या के क्षेत्र का नाम काँव ने प्रक्रित प्रयोग किया है कि किस का

विषय कला कही जिच धारें। छंद वरिहा शेव उच्चारें ॥

पाठात्तर -सुज्ञतिय । मिन्य । पढ़ि शब्द के पहिले ते। शब्द का पाठ पुस्तृकात्तर में विशेष हैं । पठि । नारिनिय । कीक । क्षताबस । चरच शब्द के पहिले ते। शब्द किसी किसी पुस्तक में विशेष हैं । वर्भ । स्थ्य । सभी । नारच ॥

ं १४ वाटरन्तर -राज । नीति । वार्षे । उक्ति । पार्ये । पार्ये । उन मानिय । अतह । सरसदय जन्म के यहिते किसी किसी पुरस्ता में अध्य जन्म का विशेष पाठ, है । धरसदेय । दरसदेय ॥ रासे। किस के। अच्छा कीर किस के। बुरा प्रतीत होता है

दूषा ॥ जुमति मति दरसत तिषि । विधि विना न स्रब्धान ॥ तिषि रासी सु पविष गुन । सरसै: त्रक रसान॥ सै०॥ ८८ ॥ ६०॥ ४५ ॥

इस यंथ के काव्य की संख्या का क्यन #

दूषा ॥ सत सबस नव सिष सरस । सकस आदि मृति दिख ॥ घट वढ मन ने कि पढ़ैं। के चि दूसन न वसिष्य ॥ ई० ॥ ८० ॥ इ० ॥ ४९॥

रासे। के ढेंके हुए सर्थ के विषय में कवि का बायन ॥

गाचा ॥ भारयं ढंकिन सक्सा । जहारे वनच्छि स्वास्ता ॥ गभभां मभभा प्रमानं । चतुर स्त्री चारवं क्षेत्रं ॥ ए० ॥ ८१ ॥ ६० ॥ ८० ॥

# इस ग्रंथ के विषय का संबोध कथन ॥

किन ॥ दानव कुल क्षीय। नाम ढुंढा राष्ट्रस वर॥

तिर्षि सु जीन प्रथिराज। सूर सामंन कास्ति भर॥
जीव जीति किन षंद। इस संजीति मेगि सम॥

रनक दीच अपका। रक्ष दीचे समाय क्षम ॥

जय कथ्य होए निमंये। जीत मेगा राजन विषय ॥

वर्जन वाद करि दल मलन। नासु किन्ति पंदच काविय ॥

वर्जन वाद करि हत मलन। नासु किन्ति पंदच काविय ॥

भरिछ ॥ प्रथम राज चहुवांन पिश्च वर । राजधान रंजे जंगल धर ॥ मुष सू भड़ सूर सामंत दर । जिदि बंध्वो सुरतांन प्राप्त भर ॥ रं०॥ ८३॥ सु०॥ ४८॥

84 पाठान्तर-वर्सन । तिहि । तिहि । रसाने ॥

शह पाठान्तर्-कोक ॥ इस में "सत शहस" से अधि इक लाज की उंच संस्था बताता है कीर यह भी कहता है कि घट बठ एठ करके मुखे दोव मत देना । कोई कोई कवि है। यहां सत कट से साम का चर्च चनुमान करते हैं वह हमारी सम्मति में चयुक्त मतीत होता है ॥ शर्षपाठान्तर-ठिकन । नक्किय । मक्ष । मक्ष ।

४८-५० बाढान्सर-रवास । सिब् । जिङ्क प्रेसंकोगी । भीगी । स्वयं । बोगराख । नाल-हिय । वज्रह्मबाबु । बरि दस मसन । कुली । बंद ॥ ४७ ॥ सुर ॥ ४८ ॥ मिस । वंधी । किसि । बच्ची । सिधि ॥ ४८ ॥ भरिक्षा ॥ ए कानि चेट मित्त सेनच पर । भर सुचित स्रमेन सूर बर ॥ वंधी किति प्रसार सार सह । अवो बर्गन अंति खिति सह । क् । ८६ । द० । त०॥

राजा परीचित की तक्क दंशन कीर कलेक्य की सर्पसत्र कथा ।

चनुकाश ॥ इति चनुकास्य संद । अश्व दरनि वरनि सुनंद ॥ मचि नाच पिंगम जीर । दुज हुँता दुजनिय सेार ॥ ८५ स संसार बंधन देश । इक पक्ती विद्य संग्रीत । तम देव अच्छर वक । निर्म पिंग विंगण सेक ॥ ८६ ॥ किदि काल भरत सुविष्य । लिए नाम रूप सु चष्प ॥ पढ़ि प्रयो वाषन धाह । तिष्ठि कच्ची पिंग्स चाह । ८७ ॥ दै विद्य हुए सु चंद्र । स्रो गयी क्र करि सह ॥ से। तन्स् भीर प्रमान । जुग जुगनि नियस भ्यान । ८८ ॥ इक दुना सिंगिय रिध्य । तप करे बाल विसिध्य ॥ मृप गया वर काखेट । दिवि ऋषा सतक वेट ॥ ८८ ॥ बारांच क्र प्रमान। श्राम्बी सु ब्रह्म विश्वत ॥ इच बार बूमग्री राज। दुज दिव में उत्तर काज 🛊 १०० 🛙 क्षां विक् विक स्पृत । यें अये दिव व्यवभूत ॥ अयो नाम तामस रार्ज । जिया ग्राम मंच विराज ॥ १०१ ॥ क्रमानु केनक संचि । ऋपरात्र दुज ग्रववंधि । फिरि गया यंच प्रमान । आया सु वालक धान ॥ १०५ ॥

ध्णै दृष्टि में रखने की बाल है, जैसे महाभारतादि महापुराक्षी में समय यंथ के शासय का सार इक शरवा दे। प्रयक्षा शीन प्रथवा चार रहीकों में वर्षन किया गया है वैसे की चंद ने भी प्रथने इस मुद्दाकाल्य का सार इस ( ४८ से ५० सक ) सान क्यकों में वर्षन किया है ॥

४९ घाठान्तर-इनुफाल । इनुफाल । विद्यास । माय । न । न । सक्द । इयी । तिर्दि । शाबि । दे । तका । जुनिन । जुती । रीज । वातवि । सिचा । कुम्पी । वियक्त । विच । विचस । कोनका । नवि । तुल्लि । तिर्दि । चति तेल दिखि दिवि तेह । लेहि । प्रुमोर्द ॥

इमारे पाठकों की ध्यान में रखना चाहिये कि चंद कवि ने इस कथा की महाभारत के चार्वित पर्व के चारमाय ४८ से १८ तक चीर भागवत के पहिले स्कंप के चारमाय १८ चीर १८ चीर मूचरे रकंच के विद्या १ पाध्याय से बहुत बीर संख्या करके सर्थन किया है। महि कोर इस कथा विजि कही। नैन भरीन । तम ताम इष सरीन ॥

वै जुन बावन बुखि । गखि गर्भ नौं न विनुद्धि ॥ १०७ ॥

तिरि तिजन तान बमान । वरि केश जंग निधान ॥

कारि क्रोध कंखि सुरश । विविज्ञानि विभाग खल ॥ १०७ ॥

जिवि जियन गुण्य क्या । को तान खम्मय द्या ॥

रिस करों जेल प्रमान । जरे तीन क्षेक् क्यान ॥ १०५ ॥

रिस तेज कंपन बाव । दिखी सु तान विस्ताव ॥

वश् विगा त्रह्म धिवान । भवी केरि तामस नाम ॥ १०६ ॥

वश् विगा तहा दिखि रिखि बीह । दिक्या सु तान विभाद ॥

क्रिं ॥ १०० ॥ इ० ॥ ६१ ॥

कारित ॥ जोरि स्टब्स् श्रुप्ति संस्थ । किस्सी पर होन्स कारत प्रथम क्षिर नयन कारतः । केंद्र स्थानी सु सुनिक भय ॥ भूत दार बीभार । गाजि जाने सुन मर्ग्य ॥ भर भर भर खद्धार । रीस दावानस स्था ॥ जिसि दसी श्रुप्य में। नात गर । गनिन स्त दिन में प्रमति ॥ जो स्त्यो श्रुप्य महन्त । मै काया स्थान सुगति ॥ संव ॥ १०८ ॥ स्व ॥ प्रमु ॥

सारक ॥ भंगो भंगा सु बाख तापन तर्प । वालं वर्ल विव्हलं ॥ सोगं पुण कि सोस देश जिविधं । वानीय गर् गर् गर्ण ॥ वर्ग भूप विसाख भूमि भरतं । धर्का धरा राजनं ॥ तं तेजं नवि चेरर व्यक्त विधनं । नैवापि संताप्यं ॥ भं० ॥ १०८ ॥ क० ॥ पृत्र ॥

बार चंद के काळ के। उस भारत की भागवत से जिलाकर मूक्त विचार कर देखे ते। वंड नि:-संदेव यह बनुमान कर सकता है कि चंद्र संस्कृत भागा बच्छी जानता का कीर यह बड़े बड़े बंच भी उसके कहे हुए के क्यांकि चंद के कीर कीर केंद्र उस संघी के स्लोकों के दीक बनुवाद बतीत होते हैं। इस चनुकास इंद्र के चारी पाद बारह बारह माका के होते हैं।

पुर पाठनसर-पिया । सम्यो । विश्वार । साहित । साहित । साहित । सम्यो । समित । समित । समित

१६ बाडामार-धन्ये: भाग । सर्व ( बास । अरने । तेवंत « विचेश । विचान «

दत्वा श्राप सिदं श्रुमं गुरु वरं । सृद्धं व राजा नयं ॥ यत्वं सप्त दिनानि पानि पवरं । नेवं चक्ते वयं ॥ त्वं श्रापं चय स्रोक जासित वरं । भुक्षे वरं पुचर्य ॥ वकं दीच सुमप्प प्रापति पदं । चैसेशक्यं चास्यं ॥

क् ।। ४१० ।। **२**० ।। तृष्ठ ॥

दूषा ॥ सब रिखि में भी पुष तू । यब दिक्खी परमान ॥ मानषु सन्बर में छहै । बढित कक्षा वर भान ॥

कं∘ ॥ १११ ॥ रू० ॥ पूर्म ॥

किश्त ॥ पुत्र केंकि रिखिराज । जार दाप यान सु वता ॥
पंच कुल संप्रश्नी । रिष्य जापान विरत्ता ॥
श्वात सु दीन सिर नीच । जंच निर्त भाज उचारय ॥
दिश्कि दिष्ट राजन करित । भंगन द्वव चार्य ॥
एकंग एक जे।गिन्द्र वर । धातु न वंधे च्य्य पर ॥
करि कार्ज रिष्य चायी घरचि । उरच धरहर चाग उर ॥
हं०॥ ११२ ॥ इ० । पूर्व ॥

.माचा।। जो अच्छे। रिष पुर्भा । प्रख्यं है। १ सत्तियं कार्खं ॥ जं अवर तं भ्रम्मा । से। कि.जे राजनं बख्यं ॥

क्षा ११३ ॥ छ० ॥ प्रा

बोटक ॥ न्द्रप कंकि प्रजंक प्रजंक पना । मुद्दु मुंदिक भानक कीद कहा ॥ वप दीन क्यों वहु जिला चितं । सुक्या जनु पेनिय पीप प्रतं ॥ ॥ कं ॥ ११४ ॥

धनमं गुरु जानि परच खग्या । बच्चुको रिविशाल सु ग्रान दग्या ॥ कं॰ ॥ १९५ ॥ ६० ॥ ५८ ॥

🔫 पाडान्तर—ग्रसंच । ग्रस्थंच । पर्रानिपवरं । पय : जाँप हालिस । तैलाकयं ॥

40 पाठान्तर-कोर । संब्धे । पुर्व । भावे । भाव । दले । और । सीजे ॥

र्थं पाठाम्सर-में । में । हूं । परमान । संवत् १६४० की मुस्तक में दमारा लिखा याठ है कार दसर मुस्तकों में "मानदु दरी वर उदि" है ॥

धरं पाठामसर—जाय । संपत्ती । जापन । संच ः नह । नहि । द्विष्ट । धरं । धारेव । ः कोनिम्मर । इच । किहि । धरंद । चर । धर । चहुर । लगि ॥

<sup>.</sup> १८ वाडास्तर- विष । वष । वसा । रसा । मुसुमंदिर । भान । अभार । वप । वसुचित । सुनु । योजव । बहुवी । क्रियो पुरतक में सुं बब्द नहीं है ॥

गाचा ॥ मने। रिवि चर्च प्रानं । वश्चीकं जीवनं गुरवं ॥ जो पत्त चर्ची एच्छ । ती कालं रिव से। करवं ॥ इं० ॥ ११९ ॥ क० ॥ ५८ ॥

दूषा ॥ पुन चिंतय रिवि राज गुर । पुष्किय पान रिव राज ॥ कों उभार छोप आव बर । कहा छवा करि फाज ॥ कंद ॥ ११७ ॥ फ० ॥ ६० ॥

किशा । मद् भंडी एक पुरुष । निसा भर्व अभ रती । बरमना अंगने । उसी अपि परत भरती । सुराशन आमिष्य । गृही करचुं तब कुहिय ॥ उद्यारत या राम । जाव वैकुंठ सु ठहिय ॥ परताप नाम सद गृति भर्य । कीर क्रयत परिषत्त स्मू ॥ भाग्वत सुन्दि जो एक चित । तो स्राप्त कुह्य आक्रम ॥ कंद ॥ १९८ ॥ कुन् ॥ देश ॥

ज दिन त्राप तृष्टि भवा । न दिन परिस्रोक घर घ्यर ॥
पनू पंधि जन कंति मुनिवर समाधि चर ॥
कंति चक्र धरि रिष्य । कृष तूं भान परिष्यत ॥
पंत्रथ वंस धतव्य । नवन अम धारी दिष्यत ॥
अधरिका काचा तुम चहुरन । चेत्र प्रसम सुकारेथ काचि ॥
दिन सत्त चवधि अंतर बहुत । चर्रि सु चवरै क्षित्रका मिरि ॥
कं ॥ ११८ ॥ दे ॥ दे ॥

भरित इप करि धेन। असा बक्रा संग् की है। असारपंड मिक चरत। देपि कि जियुग कृषि ची है। व भारपंड मिक चरत। देपि कि जियुग कृषि ची है। चरत तीन भर्जात। प्रजा सब चाय पुकारिय ॥ चिक्र करि ते उपराज। यथ्य परि ताकि बक्रारिय ॥

थ्थ पाठन्तर -मान । वशीकं । सनी । पहु । पहुं । ती ४ इस के कंद का नाम सं० १६३० की पुस्तक में राधा है ॥

<sup>¢</sup>० "पाठान्तर-चिंतन । द्विषराक्त । युक्तिय । होय । शाय ॥

दश-दश-ये तीन क्यक सं० १००० बीर सं० १६४० की युस्तक के व्यक्तियांक उससे पीछे की जिसनी युस्तक ग्रंथ तक हमारे देखने में थाएँ हैं उन सब में हैं परम्तु जब तक उन से भी पहिले की युस्तमें व प्राप्त ही तब तक दन क्यों की हम निरुप्य क्य से देवक नहीं कह सकते दनसे

्निषि कीर जंग कागी परस । तिषि कारम इष स्पितिस ॥ जावेट जाव प्याग स्तम्स । सिंगी, ग्रर घतिय, विक्रिय ॥ ई० ॥ १२० ॥ स०॥ ६३ ॥

चोटका ॥ पति चोटक हंद सुमंत गुरं । दिन सात पन्नी परि गंग कुरं ॥ जितकास विकासप चित्र घरं । जित पत्त हिमा पित्र साप भरं ॥ ई॰ ॥ १२१ ॥

> खपराज परीक्त तत्त गुरं। घरि ध्यान कथी बदकीय धरं॥ इन काल सु तप्पय देव वरं। उटप स्थान सुन्धी वपु खास वरं॥ कं०॥ १२२॥ ६०॥ ६४॥

माटका। वा विद्या बद्वीत राजन गुरं। आया रिष्ठं तार्यं । शून्यं राज सु इन्द्र भारत धरं। विद्या जमारा पुरं॥ प्रमावं सुधनं तु सत्वुव इवं। भीई दरिशार्यं॥ वे। ध्यानं रिविराज राजन वरं। पापावदारं परं॥

क् ॥ १२६ ॥ क ॥ द्य ॥

भाषादेश स्थित किसख्य सुन कोमख सँग । जानृश्वित मुख्य देश्य सँग ।। विका दिपायन दीपन कात । कोपिन पक्तिन मंडख सास ॥ संग १२४ ॥ स्गा ६६ ॥

दूषा ॥ मिसनदीय दीवायनच । क्यी रिवी सम वता ॥ मु कह बराव सु खुद्धा । परनराज गुरु गल ॥ कं ॥ १२५ ॥ इ० ॥ १० ॥

कावित्त ॥ तितै काव वर ब्रह्म । जाव्य रिवि रिवि सु पुकार । के तब्कक कप क्षत्र । न तक तब्कक कर भार ॥

वाडास्परं ये हैं-बदरली । वारंगन । वाँग । ने । कार्चु । भगवल । वीर क्वावित ॥ ६१ ॥ वाँव । न । ताँव । न । परिलोक । घर । रिव । परीश्तर । प्रतथ्य । व्यक्ति । प्रथक । ध्रम । कंग । सियै । विचे । बच्च । परिताक्ति । घतिय ॥ ६३ ॥

- ६४ चाडाम्मर-तिडक्षंद । किसं । विकुतार । वितकास । सन । जून ॥
- हर्षे पाठान्तर-युद् । सम्भोयं : सुधनं : मातुस । कारयं । ध्यान् । राजं ॥
- ६६ पाठानार-सु । सक्रोमण । देहीय । क्ष्यंत । क्रिया । क्षीपायत । चन्द्रायस ।
- ६० पाठान्तर-रथी (वस । जु । उधवाँ । भागस ।
- इद वाठान्तर-तक्क । चतुर् । तक्क । भई । अदय । यान । तो । निभाव । भरि : वित । ध्याव ।

उभव चित्त चित्रवे। अदय जी नाग सु मार्ग । कृष न चतो तो मरन। चित्त कृष रिक्स निधानं॥ दुच भेति चित्त चिता सुचित। धरिय ध्यान चित्र जान जिय॥ अस विषय चाद खिय वेर वर। चाव च्या राजन सु दिय॥ कै॥ १२९ ॥ ४० ॥ ६८॥

किया ॥ दिव प्रथी मधि कीट । सुपास लेप राजन धारिस ॥

क्रिय संद्रन सार्गन । निकरि कीट क्रिम कारिय ॥

क्रियक मधि बाईन । भए पुनि पंचनि जारिय ॥

क्रियक सुध दियो । क्रिम क्रिम क्रिम क्रिम क्रिम ॥

क्रिरि खाय राथ दिष्टप निवय । क्रिम मिद्र स्थानप प्रनिव ॥

जं जाप जीप किस प्रस क्रिम । भर्य देप अन श्रद्धानिय ॥

क्रिं ॥ १२० ॥ क्रिम हर्ष ॥

तब जनमेजव एता ! दिचा दिचान जन मुक्किय ॥

नदां धन धंनर वैद ! दरक चित्र से तृ तिक्कित ॥

करिय वेद चित्र धाम ! सचस चेता संग धारिय ॥

जास्तीक जु धर नाग ! तब सु तककक विचारित ॥

कव निक्क दर चकुटी भरूष । ग्रस्थि वृद्ध पुष्ठ ' उसित ॥

भव काज सिक्ष सिध्यां दृद्ध । विग्र दुर तकक्क चैसित ॥

हं० ॥ १२८ ॥ दुरे ॥ ७० ॥

दूषा ॥ जास्तीक जु ग्रूर वैर काजि । विश्व विद्या अप नाग है जनवेजय स्विप सो मिसिय । मंद्या अप्यन जाग ॥ कं १२८ ॥ इ० ॥ ६२ ॥

दर पाठानार-भेरा । बिसी बिसी पुरतक में से। एवड कर पाठ नहीं है । कार्र राह । विष्टु । भर्दय । भर्दये ॥

६० क्षांडानार-प्रक्रितः। जन्म । क्षियः। धनः। क्षेत्रस्तिः । सुतः क्षियः। सिकाकः। स्वतः। क्षिः। भवेतः। युद्धे । सिन्दः। सिन्दाः। देशकः। सक्षः।

०१ पाठान्तर-तिहितः वदसः यतः विर्णः। सथारदः। रक्षिः। सानसुः वातः । नृष्टितः। मधः। द्वातः। मंतः। सङ्कः। पतिः। क्षतीः। मंतः॥

कारिता ॥ ति कित वैर सिष्टु करन । सपत विप बोज सु कारक ।

क्य जनमेजय जान । भया तामस जत गारव ॥

तान वैर सिसु इस्ति । जियन सेर्ड सोड विचार ॥

जानिषु वानन करिय । मन्क वंध्यो जनु आरे ॥

क्रिमंत सिता तन्क्य सु नग । इन्ह्र सरन पत्ता तमे ॥

सुनि अक्य राज नामस भया । करहु मंत्र साक्षन समे ॥

क्रिंग। १३० ॥ क्रिंग। ६३ ॥ ७२ ॥

भुजंगी ।। करी चक्ति वं स्वका इंद्र जोगं । तका इंद्र काया सुरं नाग भेगां ॥ इतं देव वादेव सारक काया । तिनं काटि दीवंत दे। पाप पाय ॥ ई० ॥ १३१ ॥ ६० ॥ ०३ ॥

किता ॥ यभव दान चार्त्रह्ै। चंन उग्राच पान दन ॥

सरन रिष्य भय नरन । किहु मुक चित्त केंद्रि सत ॥

त्य किंग करंग करांच । सान मसन क बासै ॥

दिश्य परम ऋक चसति । वस्त वस्तन क नासे ॥

केंद्र केंद्र जग उच्चरे । जननि जाय प्रभाद गरे ॥

तिन भाक राज प्रारक्षिये । जियस सक्क तन खहरे ॥

हैं० ॥ १३२ ॥ हुं० ॥ ९३ ॥ ७४ ॥

धूषा ॥ क्य चिंना बहु चिंना मन । ज्यों जुद्य वाथ विकास ॥ वीं कृषु राजन राज कुल । पुनर जनम दुध ज्यास ॥ क्रंग ॥ १३३ ॥ दुग ॥ अपू ॥

्र्य पाठास्तर-करि । चास्तुति । स्वाहा । सारन । तिन । सह ॥ इस क्षण के छंद का नाम इस ने शोध करके भुजंगी रक्षण है चीर सं० १६७० की तथा सं० १६७० की पुस्तकों में भी यही नाम निका है किस्तु इतर पुस्तकों में चंद्रायना नाम लिखा है वह बाबुद्ध है ॥

ः बाह्यसर-बासुरहै। बन । कठि मु । कदित । सुष्ट्रण च । उं। श्रीरसे । समद । कारक । प्रार्थिय । उक्ते श

थ्यं सहस्तार-स्थितः पुनरवस्य ॥

## वर्तमान भाषू पर्वत के उद्घार की कवा ।

उस तक्षक का चाचू पर अपना कर्बुद जान पर रहना ॥ संकित ॥ स तक भाव प्रसाव । संडीवी स चावत सर ॥

गर्थ महर ते विदुरि । सुदक्ष रक्षी जु मंत धुर ॥
भाषक ईस प्रति तात । भाषक चार्थिल भाषक घर ॥
देव देव प्रारश्चि । रन्द्र मुक्किय कंद्विय भर ॥
भरवृद्द नाम धर जुत्तिया । दूर तथित श्वराष्ट्रया ॥
भाषवान पुष्प भार वक्षा गुव । क्षांच गुक् गुर काइवा ॥
कं ॥ १३३ ॥ द॰ ॥ ७६ ॥

गालव ऋषि के शिष्व उत्तङ्ग का उपाख्यान ॥

द्वा ॥ से। जावू उद्घार विभि । कहें। क्या-परवंश ॥ ज्यों जानादिका रिष्य भुष । सुनी सु गुर समवंश ॥ कं ॥ १३४ ॥ हः ॥ ७० ॥ •

गुरु गाउन उत्तंग सिव। नचु विद्या पढ़ि जाम ॥

पय खरगी गुर राज कैं। क्षेत्र दक्कना काम ॥

कं॰ ॥ १३५ ॥ ६०॥ ७८ ॥

वादा॥ गालव रिवि निष्ण उत्तर । दिन विका वृत्र जान जीन क्या ॥ गुर दिष्णित जाजी नुर जाने । गुर धननी तन मंत्रि विरक्षे ॥ १३९ ॥ वृद्ध जानि विविधा जाने । क्या जानु दिष्णिना दाने ॥ दिवस चहुना जान क्यांचे । करको दान विग्न जान मंद्रे ॥१६०॥

६६ पाठानार-से। । सक्ष्यः। मा। चितः। वरः । मुक्तियः। चुर्तियः। निवतः। कार्ययः॥ स-वद्यसः वाचकः चीर तक्ष-सर्व-सक्षयः का कावकः वेसे ६०५१ की ८तुकः में तक्कः ववेशः दुवाः है ॥

**३० पाठान्तर**–रिष्य ∎

es वाडामार-उतंग । जास । 🖣 । दक्का 🛪

• एमारे पातको के भाग में रक्षना चाहिये कि चंद वर्षुद के बहुार की क्षण वर्षुद क्षक वर्षात् वाष्ट्र में प्रश्नित वाष्ट्र मान्य मान्य

6८ पाठान्सर-उत्तंग । दक्षित । पुरवसनी । मंदि । दक्षिता । वर्षेष्ठे । मंदि । को । वंदनी । विष । वर्षेष्ठे । सम्बद्ध । सम्बद्ध । वोद । रचे । वंदन । दक्षे । दक्षे । सम्बद्ध किरान ।

प्रकृषी रिक्ति प्रमंके ताम । तुर शुरकी की करें प्रनाम । वितन पृष्ट चक्छी वर रार्थ । संपत्ती यी सद क्षप ठाई ॥ १३८ ॥ अब कुंडल विचिव पास । सोह समयी विधि दर गास ॥ विम्न प्रसंसी समये कुंडल । कवि उर तच्चक भीच भीच पत्र ॥ १३८ ॥ के कंडल बल्ही पर्व मन । ऋष्मी राज विध कन्नी चन ॥ क्षस्यो विष्र राष्ट्र चंत्रक घर । इन्हिं तच्चक सीने' कुंडल वर ॥ १८०॥ क्रमया क्रिप्र पुद्धि चानि चंचल । धरि चर्चि क्ष्य सु गया रसामल : विस पूर्वी उठ्ठी रिषि नामं। दुमत वित्त भव विदन विरामं ॥ १४९ ॥ कास्ति इन्द्र करन खरगा रिवि। नंष्यी वासन विनक नज सिवि॥ जित चासित दीया चावंदस । भर रिवि तक्कि वान विस् संदर्भ शरहरू॥ पैठा विप्र नागपुर ठार्स । घेरम प्रगड़े संच विराम ॥ कृष्यी पुरुष एक पर कार। फोरे किन तास फिरि तारं॥ १४३॥ रकी बार बार सन बार । उंच तेज जाजेज जपारं ॥ 📲 इर नारि चापै वर नामं। वे चाच च्ह्य वेई सम सामं ॥ १८८ ॥ चित्रत चित्र तां संति ठायं । चन्न सेत्त कार्म चथ नार्य । व्यक्तिम उपाद समार्थ । पुंकान पुंछ सभुमा सरार्थ ॥ १४५ ॥ पुंकत पुंक बार धुस पक्षी । खागै नाग फांग सर धसी ॥ प्रगटे चंसू पंचक उप भति। चम्यो कुंडल नाग मान दिन ४१४६॥ जिप कुंचन अध्ये नुरं वामं। नुर विद्या अध्यी अभिरामं ॥ दुअ वर ब्रुक्त पैठ जेवा घर । विच अधित तिक शंत मंचि शिर ॥ ○ 日 580 日 20 日 0€ 日

हुरा ॥ विख जवार निर्दि कान भव । वश्चन संवक्षर वित्त ॥

• प्रशुख कराय कराव भी । जिम जिम काम वितिश्त ॥

कं॰ २४८ ॥ ४० ॥ ८० ॥

सर्ज । बाह्यतः । दिया । दिकि । पैठा । बेटी । क्षेत्रं । ठाम । विराम । क्षेत्रं का ब्रुः। को । नार्म । वे । क्षत्र । वे । देस । मकार्म । बेदम । यहि । ना ८-१ हि । हार्म । क्षाय । स्याम । धुलेन । क्षेत्रतः । सधुन । धुम । तने । बकी । चंत्रू । बुंद । बच्ची । व्हित्ति । सनि । सही । राम । वेटि । का सेस । बाह्यतः ।

द० बाडान्सर-किस । प्रियुल । प्रशास । विश्वित ॥

# विशिष्ट ऋषि का आबू पर तप करना कीर उन और नंदनी गी का अधाव विस में गिरना ।

पहरी ॥ कि सिमय ताम वाविष्ट रिजि ॥ घर घटन करन चम चार सिज ॥

सिवपुरि सु सीभ नारक इक । सुभ धान रूज चामोद मक ॥ १४८ ॥

वर रुजि उम विद्याम नाम । धनेक रिजि किस तच विद्याम ॥

निष्ठिं समय चरंतिय चीम घेन । सामीप समंगी विखय नेन ॥ १५० ॥

घष रुजि पुंजि अंसेव गाव । मुक्टेव परिय मिक्स विख चायाव ॥

पुच दोम काल चावी न घेन । चिंते सु रिजि कारक केन ॥ १५२ ॥

वस जंब्य लच्ची गी पान वान । चिंते सु रिजि कारक केन ॥ १५२ ॥

उत्कंड विखय उठ्ठी सु रिजि । नंदिनिय नाम क्षि सदिनि विजि ॥१५२॥

कान्द्र गाव संपत्त वच । चेमार किसी सुर उच्च नचा ॥

सुन्ने वचन सामक समा । चिंते सु रिजि नियकार कामा ॥

सुन्ने वचन सामक समा । चिंते सु रिजि नियकार कामा ॥

विश्वष्ट ने स्वपनी जाय निकालने के। गंगा सा साम्होन किया॥
दूशा॥ चिंत सनेकच विधि विषर। विस्त नंदिनी निकात॥
अंच रूप संगा तवन। सने। करन दिव शास॥

कृत । १५६ ॥ इ० ॥ इ० ॥ इ० ॥ अन्या श्रेष मंत्र मंत्र । इवे द्वारका क्षेत्र मक्ष संगे ॥ वर्ष एक्ष्म क्षेत्र मुनं ते निकास । वर्ष इंद इंदारका क्षेत्र आसं ॥ १५५ ॥ विकास सेव भेदे सु भेदे भरायं । सजै इन कार्य सुरायं नरायं ॥ अन्य हेद्वं पाय प्रावेस कारी । सनं सुक्य सामुख्य चामुद्र भारी ॥ १५५ ॥ इती सेत आसी जलदी समुदं ॥ अने सेव बीरं सु माना समुदं ॥ धराविस भागीरयी विज्य भागं । भिटे अव्य बीर्य तनं दुष्य दार्ग ॥१५०॥

दर पाडान्सर-चनेक । **ए । निकासी सर्वे**। ॥

द् वाद्यानार-वासिष्ट । विक् । पुरिस । सम्ब । दवि । क्षेत्रेव । सक्तीय । मुलेब । परित । दक्ति । वाशीस । शीन । पालीह्न । विसे । गोपात । सिकावि । व्यक्ति । उद्धी । सदित । क्रवेन । इदिन । इतिव । संभार । रंभार । दंभार । क्षेत्र वक्त । सामक् । भम । विने । राजि निरक्कात । इस व

सुभं उच चंद्रीन दीचं दिराजं। सने। सुग्रा आरोप दे। मनं सानं ॥ नरं नीच नीरं तटं श्लोन प्रकां । तबै श्रारत देवं गुनं श्रव्य श्रवां ॥ १४८॥ परे मभभ कलेवरं धंवि कुडी। भवी कावनं गिहि गानाय नहीं।। तरं त्रोन साली घलं वारि पत्नी । विनं मिस्स अंदोल वीचं वचारी १५८॥ निनं जानमं देख भातूप धारै। दरं अवेसी चासरं विभा नारे॥ भरे भ्यान भावं तिनं दुक्ख दश्चे । सिटै सकानं अध्य सार्जम सन्दे॥१६०॥ भावकात गंगा तर्न तेज सारी। मना दायन दाय दायका जा से ॥ सुवं गंग गंगे सु गंगा प्रकारं। चरै नाम गंगा अमं किं करारं॥ १६१॥ चिपच्यी चिमामी विराजन गंगा। मचा स्वाम लोकं नरं नारि कंगा ॥ रहा घरी ज्यों किरै तीन लेकां। महा दिव्य धुन्नी तर्व निग्म लेकि।१६२। कवाकी मुकीरं गुफा फारि भागं। प्रगडीय मार्तांग मानुष्य भागं॥ रची नष्य ज्ञां सूर्य ताप भेजै। मचा वहराजं दिवं दुर्ग रंजै ॥ १६३॥ भवं भीवमं मान वहु पाप पंडे । जमं ज्वास ज्वासं तमं तेज चंडे ॥ रहं रोच रंगी घरं कीस गंगे। मचा मीचनी मात दुग्गा उतंगे॥ १६४॥ बरं काब काचा जबं स्थेत हुएं । तथा उपाकी मान आर्थग नुषं॥ भई गाँभ सहं ह्य सामुद्द सेने । उन्हों नाब गंगा उत्तगा विदेनं 📭 💱 🕕 चरदार दारं कला है प्रगृही। करो सुक्ति मार्ग मचा पाप मही॥ तिनं नाम कोने कियं ताय पीजे। कियं संघनं देव संज्ञान कीजी।।१६६॥ किया गाबि में पंथ उम्माबि साज । तुँची मापिनी नेज तूं नेज राज ॥ तुँची सन्ध बारानची केवा देनी। बाली काच दुव्यं कटवां कपैनी।। 160 II SEO II EO II CE II

द्र्या। जब चिम रज तन मान की । रचे यंग से। साह ॥ तब चिम काल न संपजे। क्रम्म पाप सब जार ॥

क् ।। रहेट ।। 🗷 ।। ८८ ।।

प्श वाडान्तर-वानार ।

६३ पाठान्तर-देव। द्वे । इतका । एष । गुनंते । निकासं। संद । दंदारका । मुख । सम्मुष । सम्बुं । सम्बुं । सामुने । धरा । धरकी । नीर नीर्ष । सगः कलेकरं । मुख्य । नीवित्व । संधने इस्के । कर सा । सम । दःइनं । तोस्ते । विषेधी । नाम । घटा ताम । संगा । महादिक्य । नर्ष । नियम । महाबद्दरासं । वृद्धि दुर्ग । भीतम । तासं । महामे । सन्त्ये । धर्में । समरनं संभवान । मोज । मोज । दुष्य ॥

गाथा ॥ क्रम्सं कर्ष सब भेजै । दिव्हां करे देव का कर्य ॥ सर्ग करे सु गामी । कहां नाम रचन जलारं॥

कं । ११८ । इन् । द्यु ॥

भंदाकिनी गंगा का अभरना स्रीर गी का तिरकर निकलना ॥ दूषा ॥ सुनि गंगा सुक्यक रिका अभरी आय प्रमान ॥ नाषि तिरंतच नंदिनी। आहे तट विल यान ॥

○ # 300 || 全0 || E4 ||

रिष्य सिष्य धावे सु सब । सब । धर कड्डी तेंच गाव ॥ सो कडुवि मंहाकिनी । गद पयाच फिरि ठाव ॥

#: 1 107 E0 || E0 ||

विस अधार दिथ्यो सु रिष । चित चिंता परवत्त ॥ । को निकसै या माधिमत । मात भयानक यत्त ॥

E0 | 100 | E0 | EE |

विशिष्ट ऋषि का उस अधाह बिल बूरने का हिमालय के पास एक पुत्र मांगने जाना ॥ .

पिया परिता विका दिखा विकाद किता। उर सामी जाते कित मिला किता।
पूर्ण रिका किया कर सामें। करें न के दि वृद्धि वस नामें ॥१०३॥
चिते ध्यान जाया रिकि राजे। याचि क्षूर्य की थिर का जे ॥
विना रिका ध्यान उर भासे। ये सन पुत्र देन गिरि जासे ॥१०३॥
एक पुत्र जाची निन पासे। विकापूरे पूरे उर जासे॥
मान्यी शाज रिकी दिसि उत्तर। देवी मन जानेंद्र दिका घर॥१०५॥
मी रिकि राज पास गिर राजे। इका जाया पति जासम साने ॥
मैंना संचित जाय पाम साने। जारम पाद करि जासम साने॥
चैंना संचित जाय पाम साने।

व्य पाठान्तर-क्रम । साक्षं । सुनामी ॥

दर्भ पाठानसर-मुनवन व्यू सिरंत ॥ दर्भ ॥ धार । बडी । तको । बढिया वर्ष । ठांव ॥ द० ॥ परवस । मधि । बस ॥ दय ॥

दर दाठालार-विते दक्षमा । कोर्द । संपूरत । मार्स । देशीगरि । दुन दक्ष ा हू । पूरे । रिवि । वत्तर । मान । रिविराज । निरि राजें । दक्षी । मेना । यथ । सागे ॥

दूचा ॥ सुनि सुवचन गिरि राज कै। कवि रिवि कारन पात ॥ पुच रक जर्थ तुरुदि । गरित स्पूरन गात ॥

संवा १०० ॥ हव ॥ दव ॥

हिमालय का अपने सब पुत्रों के। ऋषि का अभिप्राय कईना ॥ कवित्त ॥ तब सुचित गिर ईस । पुत्र सहे निज सन्वं ॥

कि कारन पिति घान । आध्य रब्धे कुछ अन्तं ॥
१ स सुरिध्य सुन ब्रह्म । नास वाविष्ट सका सित ॥
धने यार तप पार । पार जुन कमें परम गति ॥
असे सु से। तुम एक कार्डुं। चितिय चन कारजा रिषि ॥
संब से। वास विन् उद्दरी । पद पानी परमुख कवि ॥
कें।। १०८॥ इ०॥ ११ ॥

हिमालय के बड़े पुत्र का उत्तर देना कि वह भूमि निषिद्ध हैं॥

काविता ॥ तब बाका दि कात्र पुत्त । सुन हु गिरि राज चिंत चित्र ॥

पिता वाच रिव काज । कोर कंडिंब सुक्रमा चित्र ॥

उद सु भूमि निषेद । धान जान हु तुम सन्तं ॥
भूम काम, कर देव । सेव जाजन निष कर्म्य ॥

कुच्छित देस कार्रन विक्रम । तहें सु वोम किकी गमन ॥

किकी गान मंगी की रिवि । वै दृष्ट धान ध्याचि न तन ॥

कंठ ॥ १०८ ॥ इ० ॥ ८२ ॥

वंशिष्ट का प्रत्युत्तर दे कहना कि वह भूमि बड़ी रम्य है।। क्षित्त ॥ तब जंपे सुन ब्रह्म । सुना गिरि राज पुत्र सन ॥ इसि सु शैनि विस्त शन । रस्य मंडसि सु नप्य सन ॥

<sup>₹</sup>० पाठाकार-विदिशक । संवरत ॥

९९ पाठानार-देसं । रख्यो । महामति । परमगति । कन्नं अस्व । कंवले । परमुँव ॥

१२ पाडान्सर-निरिशात । सुक्रम । कुछ । कुछ । तका । कहतां । चे ई

<sup>्</sup>र १६ घाठान्तर−संदै । शुक्र । विदिराज । तिय । गंधवे । यूर्तियाव । यक्के । तिसर । शक्र । मंदि ॥

सर्वे देव रिष्य वास । तिथ्य सम्मे रिष्य सम्बं ॥ विश्व त्रच वर विश्व । सु गुन गंभ्रव सव कम्बं ॥ किन्नर व जंग सुन धर्म धर । मुर्गत मान सम्मेनि सिर ॥ चरि त्रह्म देस संयास सव । जो चात्रम कि रक्क गिर ॥ हं० ॥ १८० ॥ इ० ॥ ८३ ॥

स्रीर वहां स्थाने वाल्मीकि ऋषित्व का प्राप्त हुए हैं॥ पहरि॥ रमनीक डाम वा वष्ट राज। नेवां बसवि देव देवच विराज।

रिष यान पुन्न कर युग प्रमान । रिषि नियो तथा ज्यांभैन विधान ॥१८१॥ वाल्मीन वीर इक विधन इप । चित पाप कंम आधान क्ष ॥ भंजे सु मग्ग तिन भ्रम थान । पाया सु बरिय दरसन विधान ॥१८२॥ वित संव चक्र गद पदम वाडु । तन न्यांक सुभित पीतच प्रवाहु ॥ दिव्यो सु न्यो तन इप भीन । कीनी नच तन तिन निमय दीव ॥१८३॥ व्याया सु दिद्व गाविन्द वीर । जाती न पुन्न भ्रमच सरीर ॥ किति दिव्य दिद्व नामच कहर । विद्यो सु पाप मध्यां सन्दर ॥ १८४॥ तम चाप रिव्य जपदेस दीन । निचि काज इचां यच क्रम नीन ॥ भग्नी द वंध तिय मात पुन्त । वंदि कि यार पावच सज्जत ॥ १८३॥ तिच जार कथ्यो वर भीन मात । वंद्यो न पार निज चंग यान ॥ व्याया चरम कर धनुव नारि । भाषात धात वानी सजोरि ॥ १८६ ॥ व्यायान नाम सो विधन दान । सम सम्यो इनक इक्ट्य निधान ॥ कं ॥१८०॥ वेद ॥ देह ॥

गावा ॥ यों कथियं रिषि राजं। तुस कोइ दिवस समन करि साथं॥ फुनि पन दरसन प्रायं। सध्यं गुर संब दे कानं॥ कं०॥ १७८ ॥ हु०॥ द्यु ॥

दश योडाकार-थु । धर्म । देवेन : सक्ति । धर्म र । धर्म र । धर्म र । विद्यो । स्वांस । भूर । दिवि । रक्षों । सम । विस् । धुन । संयुत । वरन । ते।दी । सम्बो । रक्ष । वृक्ष । यह पेक्ति कर्नेत ठाव साहब वासी पुस्तक में नहीं है ॥ १४ योडाकार-के।दे । वर्म । समक्रम । मरा । महिष्य । अहै । चक्र । सक्ष्यो ॥